कापीराइट **पूर्वीदय प्रकाशन ०** दारयागंज,दिल्ली

सर्वाधिकार सुरिचत प्रथम संस्करण १६४३

मुल्य : पाँच रुपये

गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस, दिल्ली में सुद्धित श्रीर पूर्वोदय प्रकाशन, ७/३६ दरियागंज दिल्ली की श्रीर से दिलीप कुमार द्वारा प्रकाशित।

## **ऋनु**क्रम

|                         |       |       |       | वृष्ट |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| भूमका                   | • • • | •••   | •••   | ર     |
| श्राप क्या करते हैं ?   | •••   | •••   | •••   | ४     |
| प्रचार                  | • • • | •••   | •••   | १५    |
| सम्पादकीय मैटर          |       | • • • | • • • | १८    |
| राम-क्या                | ••• . | •••   | •••   | २५    |
| रामनाथ की वात           | •••   | •••   | •••   | ंइ४   |
| कहानी नहीं              | •••   | •••   | • • • | ४३    |
| सवाल न जवात.            | •••   | • • • | • • • | પ્ર   |
| दही ब्रौर समाज          | •••   | •••   | •••   | प्रह  |
| वाजार-दर्शन             | •••   | •••   | •••   | ६६    |
| चड़ की वात              | •••   | •••   | • • • | ও⊏    |
| पैसा : कमाई श्रौर भिखाई | •••   | •••   | •••   | Eď    |
| दान की वात              | •••   | • • • | •••   | ११३   |
| दीन की वात              | •••   | •••   | •••   | १२२   |
| न्यवसाय का सत्य         | •••   | •••   | • • • | १३१   |
| . ब्लैक-श्राउट          | •••   | •••   | •••   | 185   |
| हरे राम                 | •••   | •••   | • • • | १५६   |
| र्मेंदक                 | •••   | •••   | •••   | १६१   |
| श्राजादी                | •••   | •••   | •••   | १६६   |
| दफ्तर श्रौर             | •••   | •••   | •••   | १७१   |
|                         |       |       |       |       |

|   | दिल्ली की तरफ              | *        |        |        | <b>શ્</b> હેપૂ |
|---|----------------------------|----------|--------|--------|----------------|
|   | •                          | •••      | • • •  | •••    |                |
|   | सरकार श्रौर संस्कृति       | • • •    | • • •  | • • •  | १७६            |
|   | राजनीतिक शब्द              | • • •    | •••    | • • •  | १५७            |
|   | स्वतन्त्रता श्रीर समता     |          | • • •  | •••    | 838            |
|   | भौरत की एकता               | • • •    | • • •  | •••    | 200            |
|   | नाश श्रौर नाश              | •••      | ***    | • • •  | २०५            |
|   | जड़-चेतन                   | •••      | • • •  | •••    | 308            |
|   | त्र्रगु-शक्ति              | • • •    | •••    | •••    | २१५            |
|   | श्चपरिग्रही वैश्य गांधी जी |          | •••    | ,• • • | २१६            |
|   | मुनाफे की वृत्ति           | •••      | •••    | •••    | २२४            |
| , | पदार्थ श्रौर परमात्मा      |          | •••    | • • •  | २२८            |
|   | दर्शन श्रौर उपलिब्ध        | •••      | •••    | • • •  | २३३            |
|   | दोनों न्यक्ति हैं          | •••      |        | •••    | २३८            |
|   | समाधान की मनोवृति          | •,••     | •••    | •••    | २४७            |
|   | फ़िल्म की सार्वजनिक सम्भाव | वनाएँ    | •••    |        | રપૂર           |
|   | होली                       | •••      | •••    | • • •  | २५८            |
|   | जीने का हक                 | re re re | •••    | •••    | २६५            |
|   | जरूरी भेदामेद              | • • •    | • • •  | • • •  | २७०            |
|   | भारत में साम्यवाद का भविष  | ध्य      |        | •••    | २८५            |
|   | स्वतन्त्रता के बाद         |          | .0 0,0 |        | २६४            |
|   |                            |          |        |        |                |

•

### भूमिका

बहुत पहले की बात कहते हैं। इतिहास वहाँ नहीं जाता। न यथार्थ जाता है। कल्पना ही वहाँ पहुँचती है।

श्रादमी जंगलं से लौटकर श्राया । खाल श्रोड़े था, पत्थर की वरही । हाथ में थी श्रीर कन्धे पर मरा हुआ एक हिरन था ।

हिरन को बाहर पटका और अपने भिट के अन्दर वह आदमी गया। देखता क्या है कि स्त्री गुमसुम पड़ी है, पथराई उसकी आँखें विन देखे ऊपर जाने क्या देख रही हैं!

श्रादमी दौहकर स्त्रों के बराबर जांकर बैठ गया श्रीर उसके चेहरे की श्रोर ताकता हुशा देखने लगा। भाषा उसके पास नहीं थी, स्वर ही उसके पास थे। सो स्त्री के मुँह-पर-मुँह मुका कर उसने पुकारा— ह उ! ह उ!

लेकिन स्त्री की ग्राँखें जहाँ थीं वहीं टिकी रहीं। वह हिली-हुली भी नहीं।

श्रादमी ने श्रीर ज़ोर से कहा-हाऊ ! हाऊ !!

लेकिन स्त्री का बदन श्रकड़ता ही गया श्रीर कोई श्रावाज़ टसके सुँह से न निकली।

इस पर आदमी ने स्त्री के हाथ पकड़ कर ज़ीर से कड़कोरा । वहा-हाओ !! हाओ !!! पर स्त्री वहाँ थी नहीं। वह मर चुकी थी 🎼

मरना क्या होता है ? क्या वह कुछ होता है ? छादमी ने पकड़ कर स्त्री के कन्धे हिलाए, टाँग ऊपर-नीचे खींची, सिर सकसोरा, मुँह से उसके छोठ काटे, खुली छाती पर मुक्के लगाए, छोर तरह-तरह की चिंघाई की ।

पर स्त्री की काया पत्थर होती हुई ज्यों की त्यों पदी उह गई।

उस समय स्त्री के साथ का बीता हुआ अतीत काल उस आदमी के ऊपर मानो सवार हो आया। उसके प्यार में एक पूर आ गया और वह सामने पड़ी उस काया को अपने हाथों के पंजे से नोचने-खसोटने लगा। साथ तरह-तरह की आवाज़ें भी करता जाता था।

श्रपनी भाषा में कहें तो वह कह रहा था कि श्ररी, बोल तो। नहीं बोलती ? ले, श्रय तो बोल ! कहाँ श्रन्दर से रोज़ तेरी श्रावाज़ श्राया करती थी ? फाड़ कर देख़ेँ कि वहाँ तुमे क्या हुश्रा है ? बोल, भली मानस, कमबद्धत ! देख कैसा मोटा हिरन तेरे लिए शिकार में में लाया हूँ। वह बाहर पड़ा है श्रीर त् बोलती नहीं!

यानी उस श्रादमी के स्वर की विंघाड़ में हमारी भाषा जितना जो चाहे श्रर्थ पा ले। पर यहाँ भाषा की वात नहीं थी। श्रपने हाथों के पैने नहों से उसने स्त्री को चीर कर लहू-लुहान कर डाला। चेहरे को दाँतों से काट-काट कर ज्ञत-विज्ञत कर दिया। श्रसल में उसके जपर पिछले दिनों का सारा प्यार इकट्टा होकर सवार हो गया था, सो वह इससे कम क्या करता?

पर चीरी-फाड़ी जा करके भी स्त्री को चेत नहीं हुआ कि उसका आदमी मोटा-ताज़ा हिर्न मार कर उसके लिए लाया है। आदमी के ताज़े और गर्म प्यार का भी उस पर प्रभाव नहीं हुआ। वह नहीं मुस्क-राई और उठकर हिरन पकाने के लिए नहीं गई।

आदमी की यह सब समम में नहीं श्राया। प्रेम का भार उससे सहा नहीं जा रहा था सी स्त्री को उठाकर उसने छाती से लगाया श्रीर ऐसे ज़ोर से कसा कि उस श्रकड़ती काया की हिंहुयाँ चर-मर कर उठीं। फिर उसे कन्धे पर लेकर वह श्रपनी जगह से वाहर निकला श्रीर विवा-इता हुश्रा इधर-उधर दौड़ने लगा।

उसकी चिंघाड़ सब प्राणी सुनते; वृत्त सुनते श्रीर पहाड़ सुनते श्रीर धरती सुनती। वह चिंघाड़ गूँबती श्रीर खो जाती।

इस भाँति वह श्रादमी लाने कब तक स्त्री की कन्धों पर रक्षे चिल्लाता हुश्रा धूमता रहा। शिकार का हिस्न श्रपनी जगह पड़ा रह गया श्रोर श्रादमी भूखा-प्यासा दारुण विलाप करता हुश्रा यहाँ-वहाँ ढोलता रहा, ढोलता रहा, ढोलता रहा!

पर श्रासमान नीते से काला न हुआ। धरती हरियाली घास से हरी बनी रही। पानी कल-कल खिल-खिल हैँसता ही रहा। वायु भी उसी भाँति बहती रही। कहीं कुछ न हुआ, कहीं कुछ न हुआ।

लेकिन श्रसहा प्रेम को लेकर वह मानव उत्कट चीकार में श्रपने हृद्य को ख़ाली करता हुश्रा जंगल श्रीर घाटी, पहाड़ श्रीर मेंदान श्रीर जल श्रीर थल जाने कहाँ-कहाँ मटकता रहा।

श्राहित कन्धों पर सहारी वह मृतक काया गल श्राई। उसमें गन्ध श्राने लगीं। श्रादमी के कण्ठ का स्वर कीण से जीणतर होता गया। श्रव श्रादाज निकल न पाती थी। पैर थक गए। देह में दम न रहा। श्रन्त में मृतक काया को श्रपने ऊपर से फेंक कर काला, मेला, शान्त, वह श्रादमी शुटनों के वल गिर रहा।

श्रास्मान देखा, नीला था। धरती देखी, हरी थी। पानी देखा, हुँस रहा था। वायु देखी, वह रही थो। चट्टान देखी, जमी पड़ी थी। कहीं दुःह न था, कहीं हुन्छ न था।

तव ब्राइमी की ठोड़ी हथेली पर टिक रही। टॅंगली साथे पर पहुँची। बाहर देखना उसका यन्द हो गया। सिर उसका कुक रहा। एक मरी साँस उसमें से निक्ली श्रोर बन्दर हुन्न उसके होने लगा—

क्या हम उंसको कहें : सोच-विचार ?

# आप क्या करते हैं ?

जब पहले-पहल दो न्यक्ति मिलते हैं तो परस्पर पूछते हैं, "श्रापका शुभ नाम ?" नाम के बाद श्रगर श्रागे बढ़ने की वृत्ति हुई तो पूछते हैं, "श्राप क्या करते हैं ?"

'क्या करते हैं ?' इसके जवाब में एक-दूसरे को मालूम होता है कि अनमें से एक वकील है, दूसरा डाक्टर है। इसी तरह वे श्रापस में दूकानदार, मुलाजिम, इंजीनियर श्रादि-श्रादि हुश्रा करते हैं।

पर इस तरह के प्रश्न के जवाब में हका-वका रह जाता हूँ। में हाक्टर भी नहीं हूँ, वकील भी नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हूँ जिसकों कोई संज्ञा ठीक-ठीक ढक सके। वस वही हूँ जो मेरा नाम है। मेरा नाम दयाराम है तो दयाराम में हूँ। नाम रहीमबल्श होता तो में रहीमबल्श होता। 'दयाराम' शब्द के कुछ भी अर्थ होते हों, और 'रहीमबल्श' के भी जो चाहे माने हों, मेरा उनके मतलब से कोई मतलब नहीं है। में जो भी हूँ वही बना रहकर दयाराम या रहीमबल्श रहूँगा। मेरा सम्पूर्ण और सचा परिचय इन नामों से आगे होकर नहीं रहता, न सिन्न होकर रहता है। इन नामों के शब्दों के अर्थ तक भी वह परिचय नहीं जाता। नयोंकि, नाम नाम है, यानी, वह ऐसी वस्तु है जिसका अपना आपा छछ भी नहीं है। इसलिए, उस नाम के भीतर

सम्पूर्णता से में ही हो गया हूँ।

द्भिर, वह वात छोड़िए। सुमसे पूछा गया, 'श्रापका श्रुम नाम ?'
मेंने वता दिया—'द्याराम।' दया का या श्रीर किसी का राम में किसी
प्रकार भी नहीं हूँ। पर किसी श्रतक्य पद्धि से मेरे द्याराम हो रहने
से उन पृछ्जे वाले मेरे नये मित्र को मेरे साथ व्यवहार-वर्णन करने में
सुभीता हो जायगा। जहाँ में दीखा, यड़ी श्रासानी से पुकारकर वह
पूछ लेंगे, 'कहो द्याराम, क्या हाल है ?' श्रीर में भी वड़ी श्रासानी से
द्याराम के नाम पर हुँस-बोलकर उन्हें श्रपना या इधर-उधर का जो
हाल-चाल होगा बता हूँगा।

यहाँ तक तो सब ठीक हैं। लेकिन, जब यह नये मित्र आगे यह-कर पूछते हैं, 'भाई, करते क्या हो ?' तब सुक्ते मालूम होता है कि यह तो में भी जानना चाहता हूँ कि क्या करूँ ? 'क्या करूँ' का प्रश्न तो सुके अपने पग-पग पर घागे वैठा दीखता है। जी होता है, पृष्टुँ, 'क्या त्राप वताहुएगा, क्या करूँ ?' में क्या-क्या वतार्ज कि श्रान यह-यह किया। सबेरे पाँच बजे उठा; छः बजे धूमकर श्राया; फिर बच्चे को पढ़ाया; फिर श्रखवार पढ़ा; फिर दगीचे की क्यारियाँ सींची; फिर नहाया, नाश्ता किया-फिर यह किया, फिर वह किया। इस तरह जय तीन दले तक इन्न-इन्ह तो मुक्तसे होता ही रहा है, यानी में करता ही रहा हूँ। श्रव तीसरे पहर के तीन बजे यह जो मिले हैं नए मित्र, तो इनके सवाल पर क्या में इन्हें सबेरे पाँच से छव तीन बजे तक की श्रपनी सब कार्रवाह्यों का बजान सुना जाऊँ ? लेकिन, शायद, यह वह नहीं चाहते। ऐसा मैं इरूँ तो शायद हमारी उगती हुई मित्रता सदा के लिए वहीं श्रस्त हो जाय। यदि उनका श्रभिप्राय वह जानना है जो उनके प्रश्न पृद्धने के समय में कर रहा हूं, तो साफ है कि मैं उनका प्रश्न सुन रहा हूं श्रोर नाज्य कर रहा हूँ । तब क्या यह कह पहँँ कि, 'भित्रवर, में श्रापकी वात सुन रहा . हूँ श्रीर वाज्जुय कर रहा हूँ।' नहीं, ऐसा कहना न होगा। नित्र इससे

कुछ समर्भेगे तो नहीं, उत्तरा बुरा मानेंगे। दयाराम मूर्ख तो हो सक्ता है, पर बुरा होना नहीं चाहता। इसिलए, उस प्रश्न के जवाव में में, मूर्ख का मूर्ख, कोरी निगाह से बस उन्हें देखता रह जाता हूँ। बल्कि, थोड़ा-बहुत और भी अतिरिक्त मूढ़ बनकर लाज में सकुच जाता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि 'कृपया आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ ?— यानी क्या कहूँ कि यह करता हूँ ?'

किन्तु, यह सौंभाग्य की बात है कि मित्र श्रधिकतर कृपा-पूर्वक यह जानकर सन्तुष्ट होते हैं कि द्याराम मेरा ही नाम है। वह नाम श्रखवारों में कभी-कभी छुपा भी करता है। इससे द्याराम होने के नाते कभी-कभी मैं बच जाता हूँ। यह नाम की महिमा है। नहीं तो दिन में जाने कितनी बार मुक्ते श्रपनी मूदता का सामना करना पड़े।

श्राज श्रपने भाग्य के न्यंग्य पर में बहुत विस्मित हूँ। किस वड़-भागी पिता ने इस दुर्भागी वेटे का नाम रक्खा था 'द्याराम'। उन्हें पा सक् तो कहूँ, पिता, तुम ख्व हो! वेटा तो ह्वने ही योग्य था, किन्तु तुम्हारे दिये नाम से ही वह भोजा, चतुर मित्रों से भरे इस दुनिया के सागर में उतरता हुश्रा जी रहा है। उसी नाम से वह तर जाय तो तर भी जाय नहीं तो ड्यना ही उसके भाग्य में था। पिता, तुम जहाँ हो, मेरा प्रशाम जो। पिता, मेरा विनीत प्रशाम ले जो। उसप्रशाम की कृतज्ञता के भरोसे ही, उसी के जिए, में जी रहा हूँ, जीना भी चाहता हूँ पिता, नहीं तो, में एकदम मितमन्द हूँ श्रीर जाने क्यों जीने लायक हूँ।'

पर श्रापसे वात करते समय पिता की बात छोडूँ। श्रपने इस जीवन में मैंने उन्हें सदा खोया पाया। रो-रोकर उन्हें याद करने से श्रापका क्या जाभ ? श्रोर श्रापको क्या, मुक्ते क्या—दोनों को श्रापके जाभ की बात करनी चाहिए।

ती मैंने कहा, 'कृपापूर्वक सताइए, क्या करूँ ? बहुत भटका पर मैंने जाना कुछ नहीं। आप मिले हैं, अब आप बूता दीजिए।'

उन नए मित्र ने बताया कुछ नहीं, वे वित्री वोर्ले श्रागे वह गये।

में भी चेला। श्रागे उन्हें एक श्रन्य व्यक्ति मिलं। पूछा, 'श्राप क्या करते हैं ?

∕उत्तर मिला, 'में डाक्टर हूँ।'

सङ्जन मित्र ने कहा, 'श्रोह श्राप ट हुइ। नमस्ते डाक्टर जी, नमस्ते। खूय दर्शन हुए। कभी मकान पर दर्शन दीजिए न।—जी हाँ, यह जीजिए मेरा कार्ड।"'रोड पर''कोटी है।"'जी हाँ, श्रापकी ही है। पधारिएना। कृपा-कृपा। श्रव्हा नमस्ते।'

सुक्ते इन उद्गारों पर बहुत प्रसन्नता हुई। किन्तु सुक्ते प्रतीत हुथा कि मेरे दयाराम होने से उन व्यक्ति का डाक्टर होना किसी कदर अधिक ठीक बात है। लेकिन, द्याराम होना भी कोई गलत यात तो नहीं है।

हिन्तु, मित्रवर कुछ आगे बढ़ गये थे। में भी एका। एक तीसरे व्यक्ति मिले। कोठी वाले मित्र ने नाम परिचय के याद पूछा, 'श्राप क्या हरते हैं ?'

'बक्रील हूँ।'

'श्रोह वकील हैं। यही प्रसन्नता के समाचार हैं। नमस्ते, वकील साहय, नमस्ते। मिलकर भाग्य धन्य हुए। मेरे वहनोई का भतीजा इस साल लॉ फाइनल में है। मेरे लायक खिदमत हो तो बतलाइए। जी हाँ श्राप ही की कोठी है। कमी पचारिएगा। श्रव्हा जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।'

इस हपोंद्गार पर में प्रसन्न ही हो सकता था। किन्तु, मुक्ते लगा े कि बीच में बक्तोत्तता के था उपस्थित होने के कारण दोनों की मित्रता की राह सुगम हो गई है।

यह तो ठीक है। ढाक्टर या बकील या धौर कोई पेशेवर होकर व्यक्ति की मित्रता की पात्रता बढ़ जाय इसमें सुक्ते क्या धापति ? इस सम्बन्ध में मेरी धपनी धपात्रता मेरे निकट इतनी सुस्पष्ट प्रकट है, धौर वह इतनी निविद् हैं कि उस बारे में मेरे मन में कोई चिन्ता ही नहीं रहें गई है। लेकिन, मुक्ते रह-रहकर एक बात पर श्रवरन होता है। प्रश्न जो पूछा गया था वह तो यह था कि, 'श्राप क्या करते हैं?' उत्तर में डाक्टर श्रीर वकील ने कहा कि वे डाक्टर श्रीर वकील हैं। मुक्ते श्रव श्रवरत यह कि उन श्रवकर्ता मित्र ने मुहकर फिर क्यों नहीं पूछा कि, 'यह तो ठीक है कि श्राप डाक्टर श्रीर वकील हैं। श्राप डाक्टर रहिए, श्राप वकील रहिए। लेकिन, कृपया, श्राप करते क्या हैं?'

समक्त में नहीं श्राता कि प्रश्नकर्ता सित्र ने श्रपने प्रश्न को फिर क्यों नहीं दोहराया, लेकिन मित्रमूढ़ में क्या जानूँ? प्रश्नकर्ता तो सुक्त-जैसे कम-समक्त नहीं रहे होंगे। इसलिए, डाक्टर वकील वाला जवाय पाकर वह श्रसली थेद की वात समक्त गए होंगे। लेकिन, वह श्रसली वात क्या है?

ख़ैर, इन उदाहरणों से काम की सीख लेकर में आगे वहा। राह में एक सद्भिप्राय सञ्जन मिले जिन्होंने पूछा—

'श्रापकां शुभ नाम ?'

'द्याराम।'

'आप क्या करते हैं ?'

'में कायस्य हूँ, श्रीवास्तव।'

'जी नहीं, ग्राप करते क्या हैं ?'

'में श्रीवास्तव कायस्य हूँ। पाँच वजे उठा था, छः वजे घूमकर जौटा, फिर'''' धौर फिर'''

लेकिन, देखता क्या हूँ कि वह सज्जन तो सुमे बोलता ही हुआ। ' छोड़कर आगे वड़ गए हैं, पीछे घूमकर देखना भी नहीं चाहते। सेने अपना कपाल ठोक लिया। यह तो में जानता हूँ कि में मूढ़ हूँ। यिलकुल निकम्मा आदमी हूँ। लेकिन मेरे श्रीवास्तव होने में क्या गलती है ? कोई वकील है, कोई डाक्टर है। मैं वकील नहीं हूँ, डाक्टर भी नहीं हूँ; लेकिन में श्रोवास्तव तो हूँ। इस वात की तसरीक दे श्रोर दिला सकता हूँ। श्रव्यवार वाले 'दयाराम श्रीवास्तव' हाप कर मेरा श्रोवास्तव होना मानते हैं। मतलय यह नहीं कि मेरी श्री वास्तव है, न यही कि कोई वास्तव श्री मुक्तमें है; लेकिन जो मेरे पिता थे वहीं मेरे पिता थे। श्रीर वह मुक्ते श्रकाट्य रूप से श्रीवास्तव छोड़ गए हैं। जब यह वात विलक्क निविवाद है तो मेरे श्रीवास्तव होने की सत्यता को जानकर नए परिचित वैसे ही श्रारवस्त क्यों नहीं होते जैसे किसी के वकील या डाक्टर होने की सूचना पर श्रारवस्त होते हैं?

'श्राप क्या करते हैं !'

'में डाक्टर हूं।'

'श्राप क्या करते हैं ?'

'में बकील हूँ।'

'तुन क्या करते हो ?'

'में श्रीवास्तव हूँ।'

में श्रीवास्तव तो हूँ हो। इसमें रत्ती-भर। मूठ नहीं है। किर, मेरी तरह का जवाद देने पर वकील और डाक्टर भी वेवकूफ क्यों नहीं समके जाते ?

वे लोग मेरे जैसे, अथात् वेवकृष नहीं हैं यह तो में अच्छी तरह जानता हूँ। तब फिर उनके बकील होने से भी अधिक में श्रीवास्तव होकर वेवकृष किस बहाने समम लिया जाता हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ।

'मूर्ज !' एक सद्गुरु ने कहा, 'त् कुछ नहीं सममता। झरे, ढाक्टर डाक्टरी करता है। त् क्या श्रीवास्तवी करता है !'

यह वात तो ठीक है कि में किसी 'श्री' की कोई 'वास्तवी' नहीं करता। लेकिन सद्गुरु के ज्ञान से सुम्ममें बोध नहीं जागा। मैंने कहा, 'जी, मैं कोई श्रीवास्तवी नहीं करता हूँ लेकिन; यह वकालत क्या है जिसको बकील करता है ? श्रीर वह डाक्टरी क्या है जिसको डाक्टर करता है ?' 'श्ररे मूढ़!' उन्होंने कहा, 'त्यह भी नहीं जानता। श्रदालत जानता है कि नहीं ? श्रस्पताल जानता है कि नहीं ?'

'हाँ,' मैंने कहा, 'वह तो जानता हूँ।'

'तो वस' गुरु ने कहा, 'श्रदालत में वकील वकालत करता है। ; श्रस्पताल में डाक्टर डाक्टरी करता है।'

'श्ररे त् है मूढ़।' उन्होंने कहा, 'सुन, वह श्रदालत के हाकिम से योलता है, वतलाता है, वहस करता है, कानृनी बात निकालता है। कानृन में फॅसे लोगों की वही तो सार-सँभाल करता है।'

'तो यह यात है कि वह बात करता है, बतलाता है, बहस करता है। कानून की बात निकालता है, उसके सताए श्रादमियों की मदद करता है। लेकिन, श्राप तो कहते थे कि वह 'वकालत' करता है। वकालत में बात ही तो करता है। फिर, 'वकालत' कहीं हुई ? ' 'वात हुई। बात तो में भी कर रहा हूँ। क्यों जी ?'

उन्होंने कल्लाकर कहा, 'श्ररे, इस सब काम को ही वकालत कहते हैं।'

'तो वक्षालत करना, बात करना है। में तो सोचता था, न जाने वह क्या है। अच्छा जी, वकालत को करके वह क्या करता है?— यानी, श्रदालत में वह बहुत बातें करता है। उन बातों को करके भी वह क्या करता है?

उन्होंने कहा, 'रे सितमन्द, तू कुछ नहीं जानता। वातों ही का तो काम है। वात विना क्या? वकील के वातों के ही तो पैसे हैं। उन वातों से वह जीता है, श्रीर फिर उन्हीं से वड़ा श्रादमी बनता है।'

उन वातों को करके वह वड़ा श्रादमी बनता है,—श्रव में समक , गया, जी। लेकिन जो बड़ा नहीं है, श्रादमी तो वह भी है न— क्यों जी ? मैं दिन-भर सच-कूठ वात करूँ तो मैं भी वड़ा श्रादमी हो जाऊँ ? श्रोर बड़ा न होऊँ, तब भी मैं श्रादमी रहा कि नहीं रहा ?

उन्होंने कहा, 'त् मूढ़ है। वड़ा त् क्या होगा ? त् श्रादमी भी

नहीं है।

"लेकिन जी, वात तो में भी करता हूँ। श्रव कर रहा हूँ कि नहीं? लेकिन, फिर भी में श्रपने को निकम्मा लगता हूँ। ऐसा क्यों है?"

"अरे तू मतलव की, काम की वात जो नहीं करता है।"

"श्रजी, तो बात करने का काम तो करता हूँ। यह कम मत-लव हैं ?"

वह बोले, "ग्रच्छा, ला ला, सिर न ला ! तू गधा है ।"

श्रव यह वात तो में जानता हूँ कि गधा नहीं हूँ। चाहूं तो मी नहीं हो सकता। गधे की तरह सींग तो श्रगचें मेरे भी नहीं हें, लेकिन, इतना मेरा विश्वास मानिए कि यह साम्य होने पर भी गधा में नहीं हूँ। में तो दयाराम हूँ। कोई गधा दयाराम होता है ? श्रीर में श्रीवास्तव हूँ,—कोई गधा श्रीवास्तव होता है ? वक्षीत ढाक्टर नहीं हूं, लेकिन श्रीवास्तव तो में हर वकालत — ढाक्टरी से श्रधिक सच्चाई के साय हूँ। इसलिए, इन गुरुजन के पास से में चुपचाप भले श्रादमी की भाँति सिर मुकाकर चला श्राया।

लेकिन, हुनिया में वकील डाक्टर ही सब नहीं हैं। यों तो इस हुनिया में हम जैसे लोग भी हैं जिनके पास बताने को या तो अपना नाम है या बहुत से बहुत छल-गीन्न का परिचय है। इसके अलावा जिन्होंने इस हुनिया में छन्न भी अर्जित नहीं किया है, ऐसे अपने-जैसे लोगों की तो गिनती क्या कीजिए। पर सौभान्य यह है कि ऐसे लोग बहुत नहीं हैं। अधिकतर लोग सम्आन्त हैं, गणनीय हैं, और उनके पास बताने को काफी कुछ रहता है।

"श्राप क्या करते हैं ?"

"वेकार हूँ।—जी हाँ, साहूकार।"

"घाप क्या करते हैं ?"

"कारोबार होता है। यम्बई, कलकत्ता, हाँगकाँग में हमारे दफ्तर हैं ?" ''ग्राप क्या करते हैं ?"

"में एम० ए० पास हूँ।"

"श्राप क्या करते हैं ?"

"में एम० एज॰ ए० हूँ,—जाट साहब की कौंतिज का मेम्बर हूँ ?" "श्राप क्या करते हैं ?"

"श्रोह। श्राप नहीं जानते ? हं:—हं: हं: राजा चन्द्रचूड़ासिंह सुके ही कहते हैं। गोपाजपुर,—मद लाख की स्टेट, जी हाँ, श्रापकी ही है।"

"ग्राप क्या करते हैं ?"

''मुक्त राजकिव से श्राप श्रनभिज्ञ हैं ? मैं किवता करता हूँ।'' ''किवता। उसका क्या करते हैं ?''

''श्रीमान् में कविता करता हूँ। में उसी को कर देता हूँ, साहव। श्रीर क्या करूँगा ?"

श्रत्यन्त हर्ष के समाचार हैं कि बहुत लोग बहुत-कुछ करते हैं श्रौर लगभग सब लोग इन्छ-न-कुछ करते हैं। लेकिन, मेरी समक्त में न बहुत श्राता है न कुछ श्राता है।

दूकान पर बैंडे रहना, गाहक से मीठी वात करना श्रीर पटा लेना, उसकी जेब से पैसे कुछ ज्यादा ले लेना और श्रपनी दूकान से सामान उसे कुछ कम दे देगा,—ज्यापार यही तो 'करना' है। इसमें 'किया' क्या गया ?

पर क्यों साहन, किया क्यों नहीं गया ? कस कर कमाई जो की गई है। एक साल में तीन लाख का मुनाफा हुआ है,—आपको कुछ पता भी है। श्रीर आप कहते हैं किया नहीं गया।

लेकिन, दयाराम सच कहता है कि दो रोज के भूखे श्रपने समूचे तन को श्रीर मन को लेकर भी उन तीन लाख मुनाफे वालों का काम उसे समक में नहीं श्राता है।

श्रीर साहूकार रुपया दे देता है श्रीर व्याज सँभलवा लेता है।--

देता है उसी इकट्टे हुए व्यान में से। देता कम है, लेता व्यादा है। इससे वह साहूकार होता जाता है श्रीर मोटा होता जाता है।

श्चगर वह दे ज्यादा श्रोर ले कम,—तो क्या हम यह कहेंगे कि 'उसने काम कम किया ? क्यों ? उसने तो देने का काम ख्य किया है। लेकिन इस तरह एक दिन श्चायगा कि वह साह्कार नहीं रहेगा श्रोर निकम्मे श्चादमियों की गिनती में श्चा जायगा।

वो साहूकारी 'काम' क्या हुआ ? खूब काम दरके भी धादमी जब निकम्मा यन सकता है तो उससे तो यही सिद्द होता है कि साहूकारी श्रपने-श्राप में कुछ 'काम' नहीं है।

श्रीर राजा, राजकित, कोंसिलर, एम० ए० पास,—ये सब जो-जो भी हैं क्या वह मेरे श्रपने श्रीदास्तव होने से श्रधिक हैं ? में श्रीवास्तव होने के लिए इन्छ नहीं करता हूँ। दस यह करता हूं कि श्रपने बाप का वेटा बना रहता हूँ। तथ, इन लोगों में, इनकी उपाधियों से श्रपने-श्राप में कौन सा 'काम' करना गर्भित हो गया,—यह मेरी समस्त में इन्छ भी नहीं श्राता है।

में भी यात करता हूँ श्रोंर कभी-कभी तो यहुत यहिया बात करता हूँ,— सच, श्राप दयाराम को मृठा न समकें। काम-वेकाम की वालें जिखता भी हूँ, श्रपने घर में ऐसे बैठता हूँ जैसे कोंसिलर कोंसिल में बैठता है, बच्चों पर नवाब बना हुकूमत भी चलाता हूं,— लेकिन, यह सब करके भी बड़ी श्रासानी से छोटा श्रादमी श्रोर निकम्मा श्रादमी बना हुआ हूँ। इससे मुक्ते कोई दिनकत नहीं होती।

फिर वड़ां श्रादमीपन क्या ? श्रीर वह है क्या जिसे 'काम' कहते हें ? एक किताव हैं, गीता। कपर के तमाम स-'काम' श्रादमी भी कहते सुने जाते हैं कि गीता वड़े 'काम' की किताव है। में मूड़-मित क्या उसे समसूँ। पर एक दिन साहसपूर्वक उठाकर को उसे खोलता हूँ, तो देखा, लिखा है, 'कर्म करो। कर्म में श्रकर्म करो।'

यह क्या बात हुई। ट्यना श्रकर्म है, तो वह कर्म में क्यों किया

जाय ? घोर जब वह किया गया तो श्रकमें कैसे रह गया ? जो किया जायगा वह तो कर्म है, उस कर्म को करते-करते भी उसमें 'श्र-कर्म' कैसे साधा जाय ? श्रीर गीता कहती है,—उस श्रकमें को साधना ही एक कर्म है,—वह परम पुरुपार्थ है।

होगा। हमारी समक में क्या श्रावे! हुनिया तो कर्म-युतों की है। श्राप कर्मेण्य हैं,—श्राप धन्य हैं। तब क्या कृपा कर सुक्त द्याराम को भी श्रपने कर्म का भेद बताएँगे?

#### प्रचार

उस दिन गोष्ठो में उन सम्मानित श्रितिथि ने कहा—"मुक्त खुल-कर कहना चाहिए कि प्रचार मेरी प्रेरणा है। में नहीं जानता कि दूसरी प्रेरणा क्या हो सकती है"

त्रतिथि सामूली न थे। मशहूर थे श्रीर चोटी के लेखक थे। श्रनुभव की ही यात कहते थे, सुनी-पढ़ी नहीं। इसलिए उसका श्रमर होता था।

उन्होंने कहा—"श्राचार्य श्रीः को श्राप जानते होंगे। उन्हें मेरी श्रमुक रचना श्रीरों से श्रिधक पसन्द श्राई। कहने लगे—'इसमें नुम्हारा प्रचार का सुर जो नहीं है, इससे कृति श्रच्छी बन पड़ी है।' में कहूँगा कि यह प्रचार का श्रभाव नहीं प्रचार की सफलता का प्रभाव है। उस पुस्तक में प्रचार मेरी श्रोर से कुछ विशेष ही है; बिक वहीं यह शोर है। केवल यह है कि उस पुस्तक में में ठीक तरह से श्रपना प्रचार कर पाया हूँ। प्रचार का ठीक श्रौर वेठीक होना ही श्रमुल बात है। में मानता हूँ कि में प्रचारक हूँ। मुक्ते इसका गर्व है श्रीर में नहीं समकता कि समुचा साहित्य ही प्रचार कैसे नहीं है।"

भाई ने श्रांसपास देखा। उस दृष्टि में जीत थी। उस देहरे पर उनकी वात की श्रकाट्यता मुक्ते प्रकाश की स्याही में लिखी दीखी। मैंने श्रनुभव किया कि सभी उससे प्रभावित हैं। वात से न सही, वात कहने के ढंग से सही। श्रसल में प्रभाव शब्द के पीछे के व्यक्ति में से श्राता है। शब्द के पास श्रपनी क्या पूँजी हैं.? कोषों को श्रक्सर कवाड़ी के यहाँ सेरों की तोल से विकते देखा है। शब्द कूड़ा है, श्रादमी चाहिए कि उन्हीं को हीरा बना दे।

भाई सहज श्रात्मिवश्वास,से बोल रहे थे। उनके शब्द-शब्द पर प्रतीति मिल रही थी हम केवल गोण्ठी के सदस्य हैं जबकि श्रतिथि महान् कलाकार हैं। वह विख्यात हैं श्रीर विचल्ण हैं; हम सामान्य श्रीर साधारण हैं। मैं जानता हूँ कि वह यह जानते हैं।

वोले-"में यदि कुछ विचार रखता हूँ तो उन्हें भ्रपने तक रोकने का सुक्ते क्या अधिकार है ? यह स्वामाविक है कि मैं यह चाहूँ कि वे फैलें श्रौर दूसरे को प्रभावित करें-एक को, कई को, सब को। यानी, उनके प्रचार से में कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। जितने पाठक मिलें उतने ही सुसे कम लगने चाहिएँ "प्रचार श्रीर श्रीपेगेय़डा शब्द हठात् श्रवज्ञा के वनाये जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वह प्रचार जो खलता है उथला है, वेढंगा है। प्रचार के खिलाफ प्रचार ही है, जिसने उस शब्द को इलका कर दिया है। मैं तो प्रचार को स्पष्ट उद्देश्य मान सकता हूँ। मेरी कृतियों की मूल प्रेरणा निश्चय ही वह है। विज्ञापन छोटी कला नहीं है; वह कलाश्रों की कला है। जिसके पास ऐसे विचार नहीं हैं जिनका वह प्रचार चाह सके, वह फिर लिखता क्यों है, यही मेरी समस में नहीं श्राता। में कहुँगा कि उसके पास शेरणा कृत्रिम है, हल्की हैं; फुलमड़ी-सी खिलकर शीव ही वह बुंम जायेगी। दूसरों के मन चढ़ने या उनसे कमाई करने की इच्छा भी प्रेरणा हो सकती है। लेकिन ये चीजें क्य तक साथ देंगी ? श्रौर न इनसे कोई गण्नीय साहित्य पैदा हो सकता है।"

भाई कहते रहे श्रोर श्रोता पीते रहे। श्राध घंटा, पाँन घंटा, एक घंटा। धारा-प्रवाह भाई बोलते ही रहे। रुके तो गोष्ठी स्तव्ध थी। सुककर, मानो श्रपने श्रभिनन्दन के विचन्न स्वीकार में श्रागे वद कर, उन्होंने तस्वीर खींची श्रीर मुँह में पान का बीड़ा लिया। फिर मुसकरार श्रीर श्रनन्तर सिगरेट लेकर सुलेमाई।

में नया था घोर उनके चेहरे की श्रोर देख रहा था। एकान्त में हैं सोच में रहा करता था कि कहानी कैसे लिखो जातो हैं। श्रोह, वह भं क्या दिन होगा जब में लिखूँगा श्रीर छापूँगा! नहीं नहीं, इनके जैस नामवर होना तो मेरे भाग्य में हो नहीं सकता। प्रतिभा सबको का मिलती हैं। लेकिन हाँ, तो क्या मेरा लिखा छुपेगा?

मैंने देखा श्रीर सोचा, सोचा श्रोर देखा, धूम-धूम कर सामने वहं शब्द प्रकट हुआ 'प्रचार'। विचारों का प्रचार करना चाहिए। वहीं मुन्ने करना होगा। तभी दीखा कि लेखक माई को काम है, वह माफी मीं रहे हैं, वैठते-वेठते ठठ रहे श्रोर उठते-ठठते वैठ रहे हैं। लीजिए वा खड़े हो गये। श्रय वह जा रहे हैं।

हमारी पूरी गोप्ठी खड़ी हो श्राई है। सब द्वार तक उन्हें पहुँचां जा रहे हैं। में भी खड़ा हूँ श्रीर जा रहा हूं। सोचता हूँ कि—लेकिन सोचने की एक ही वस्तु है, 'प्रचार'।

नहीं नहीं, श्रय रकना नहीं होगा, कुकना नहीं होगा। विचारों क प्रचार श्रवस्य करना होगा। सोचता हूँ श्रोर देखता हूँ—श्रन्दर से दर भरा श्रा रहा है, छाती फूल रही है। वस श्रय ठीक है। श्रय क्रांति होगी

## सम्पादकीय 'मैटर'

दफ्तर से आदमी आया और माँगने लगा—लाइए, मैटर दीजिए! मैटर भौतिक पदार्थ को कहते हैं। लेकिन यह बात उस वक्त याद न पड़ी, और मैंने जहाँ-तहाँ से आई हुई लोगों की कविताएँ और कहानियाँ उस आदमी को देकर विदा किया।

श्रव बात यह है कि कविता को मैं नहीं जानता। जाने वह कैसे लिखी जाती है। श्राख़िर की तुक ठोक-ठीक मिल जाय, यह तो बिलकुल जादूगरी का काम मुक्ते मालूम होता है। इसलिए कविता पर तो मेरा वस नहीं चलता; पर गद्य कुछ मैं भी लिखता हूँ। वह लिखने में श्रासानी नहीं होती। मन की मावनाओं श्रीर मस्तक के विचारों को पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। वड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई। उस काम में जैसे श्रपना लहू ही खिंच जाता है।

तिस पर वात यह है कि मेरा गद्य-तेख तो विवेचन अथवा आलोचन रूप रहता है। पर कुछ लोग कहानियाँ लिखते हैं। उसमें न किसी मन्तव्य का प्रतिपादन है, न विवेचन है। उसमें तो प्रधान अभिव्यन्जना ही है। बाहरी सहारा बहुत कम है; मानो सब-कुछ अन्दर से ही वना कर दे देना है। मानो वहाँ माँग है कि आत्मा को ही निकालकर उसको शरीर पहनाओ। लाजिम है कि कहानी-कविता चैतन्य-प्राण हों, नहीं तो कहानी कहानी नहीं, कविता कविता नहीं। जो इस काम को

सफलतापूर्वक कर पाते हैं, में उनको प्रणाम करता हूं। पर उन पर दया भी करना चाहता हूँ। दया इसलिए कि में जानता हूं कि यह कितना दुःखकर काम है। कलेजे को वाहर निकालकर कागज पर रख देना सुख का काम नहीं है। इसलिए जो ऐसा काम करते हैं, श्रद्धा से भी श्रिधिक में उन्हें करुणा देना चाहता हूँ। मेरा श्रमुसान है कि पुरस्कार देने से श्रिधक उनके साथ रो लेना उन्हें शीतिकर होता होगा।

श्रव मेरे कमों का दुर्माग्य कि दुनिया में कोई श्रोर धन्धा मेरे लिए नहीं रह गया। यह श्रव्यार की एडीटरी ही किस्मत में शेप रह गई है। इडीटरी छोटी चीज़ नहीं है, इसी से दुर्माग्य कहता हूँ। इस एडीटरी में जगह-जगह से लोग श्रपने मन की कोमल भावनाश्रों को शब्दों में मूर्त रूप देकर मेरे पास भेजते हैं कि में उन्हें प्रकाशित करूँ। एक ने जो श्रमुभूति पाई, वह सबको भी मिले। लेखक लोग श्रपना दुःख-सुख याँटने के लिए जो-कुछ लिखते हैं, वह सबमुच वँटने में श्रा जाय, इसके लिए वे प्रकाशक की श्रत्यन्त श्रावश्यकता में रहते हैं। कैंसी-केंसी भावनाएँ, केंसी-केंसी सूचम श्रमुभृतियाँ!

पर दफ्तर से श्राया है क्लर्क कि मैंटर चाहिए। श्रीर में उन सारी भावनाओं श्रीर सारी श्रनुमृतियों को सीधा फैलाकर एक क्लिप में द्वीचकर इक्ट्री कर देता हूँ श्रीर लपेटकर दे देता हूँ। कहता हूँ— "लो, यह है मैंटर।"

करने को तो यह कर देता हुँ; लेकिन एकदम निर्दु दि प्राणी में नहीं हूँ। एडीटरी रखकर फिर बुद्धि को रखना मुश्किल तो जरूर दोता हैं, लेकिन ग़नीमत यह है कि मैं एडीटर पुराना नहीं हूँ। इस कारण जो नित नवीन होती हैं, उस बुद्धि से भी पूरा छुटकारा नहीं पा सका हूँ। इसिलिए जाने कितनों के हृद्यों के रस को मेटर यनाकर जोहे की मशीनों में द्वाकर छुपने के लिए देने के बाद में अनुभवी सम्पादक की तरह निश्चिन्त नहीं हो जाता। श्रीर सोचने लगवा हूँ कि यह क्या विचिन्नता है कि कवि की श्रारमा एडीटर श्रीर कम्पोजीटरों के हाथों में पहुँचकर मैटर वन जाय! इस तरह तो सभी कुछ गड़वड़ हो जायगा न। फिर क्या तो श्रात्मा, श्रौर क्या मैटर! श्रात्मा श्रौर मैटर की दुई ही यों तो नष्ट हो जायगी।

ऐसे संसार कैसे चलेगा ? नहीं, यह गलत बात है। कहीं कुछ इसमें गलती है। मैटर मैटर है, श्रात्मा श्रात्मा है। श्रात्मा का प्रसाद चैतन्य है। मैटर का गुण जड़ता है। जो मैटर है वह बाधा है, श्रीर श्रात्मा ही साध्य है।

लेकिन फिर यह क्या बात है कि एक की (किव की) श्रात्मा ही दूसरे (कम्पोजीटर) के लिए जड़ वस्तु हो जाती है। एक का उच्छ्वास दूसरे के लिए काड़ से बुहारने योग्य कैसे हो जाता है!

जनाव में श्रदना एडीटर हूँ, तो भी दार्शनिक के योग्य यह प्रश्न उठाता हूँ श्रीर इसका समाधान माँगता हूँ।

प्रश्न यह है कि-

- (१) श्रात्मा क्या है और मैटर क्या है ?
- (२) क्या वे दो हैं ?
- (३) जगत् मैटर है कि आत्मा ? ( इतिहास का 'मैटीरियतिस्टिक इयटरिप्रदेशन'—materialistic Interpretation—होगा या कुछ और interpretation चाहिए ? )
- (४) जगत् कुछं हो, ज्यक्ति में कौन-सी वृत्ति उचित है ? यह उचित है कि वह वैज्ञानिक वस्तुसापेच (objective) दृष्टि से जगत् पर विचार करे, श्रथवा यह उचित है कि वह धार्मिक श्रात्मसापेच (subjective) दृष्टि से जगत् के प्रति श्राचरण करे ?
  - (१) जगत् को ज्ञेय समर्के, तो हम जगत् के ग्रंश न होकर उसके निता हो जाते हैं। ज्ञाता के निकट ज्ञेय निश्चेतन पदार्थ नहीं तो क्या है।

श्रगर जगत् श्रज्ञेय है, तो हम स्वयं कुछ नहीं रहते, श्रौर इस भाँ ति जीवन में कर्मश्रेरणा का श्रवकाश ही नष्ट हो जाता है। इससे जगत् की ज्ञेय जानकर वैज्ञानिक उन्नति करें ? श्रथवा श्रज्ञेय सानकर धार्मिकता का प्रचार करें ?

प्रश्न शायद गृह हो गया। में छोटे मुँह वही वात करता हो हैं तो श्राप हमा करें। लेकिन सच यह है कि कम्पोज़ीटर को तीस रुपये वेतन के मिलते हैं, श्रोर मुफे उससे बीस रुपये ज्यादा मिलते हैं। में इस कारण यह कभी नहीं मान सकता कि मैं बढ़ा नहीं हूँ। बीस रुपये प्रतिमास में उससे वहा हूँ। श्रोर जिस दुनिया में करोड़ों भूले भी रहते हैं, उस दुनिया में तो में श्रपने वड़प्पन का माप कृत ही नहीं सकता। में जरूर हतना यहा हूँ—हतना बढ़ा हूँ, कि वेहद। इसमें श्रापका श्रपमान नहीं है। श्राप इस लेख को पड़ने जैसे कर्म के लिए फुर्सत पाते हैं, श्रतः सिद्ध बात है कि श्रापकी श्रामदनी सुफसे भी बड़ी है। तब श्राप कुल-के-कुल सुक्से स्वयं ही वड़े हो गए। इसलिए श्रापको श्रोर श्रपने को बढ़ा जानकर मैंने छोटी वातों को पीछे छोड़ बड़े प्रश्न सामने खड़े किए हैं।

वह कम्पोज़ीटर तो कुछ नहीं जानता। ली कविता, की कम्पोज़, श्रौर मशीन पर छापकर छुटी पाई। रोज-रोज यह काम करके तीस रोज के बाद वह श्रपने वेतन के रुपये पका लेगा श्रोर टन्हें पाकर श्रपने को कृतार्थ समसेगा। भले श्रादमी को यह फिकर न रहेगी कि जिस बात का वह तीस रुपया पाने का श्रपना हक मानता है, वह श्रपनेश्रापम न्या काम है श्रोर कितना भयंकर है। श्रात्मा को वह मेंटर की तरह-से पन्जे में द्योचपर टाइप को यहाँ-वहाँ जो बैठाता रहता है, वह कैसा घोर श्रज्ञान का कर्म है, यह वह क्यों नहीं जानता?

नहीं जानता, इसी में हम सबकी दुशल है। नहीं तो अगले रोज़ दही न एडटरी का दम भरने लगे। और अगर कहीं इससे आगे यदकर वह किव बनने लग जाय (अर्थात्, मेंटर को आत्मा कहने लगे), तब तो परमात्मा ही उससे उसे और हमें बचाए!

कवि ने दिन-भर में छुई पंक्तियाँ कविता की लिखीं। उन पंक्तियाँ

में उसने श्रपने सर्म को पाया श्रीर दिया। उसमें उसने श्रपना सत्त-रस ही खींचकर डाल दिया। इस कर्म से उसे क्या मिला ? चैन तो शायद कुछ मिला हो; पर वह चैन किस गिनती की चीज़ है ? सवाल है कि ठोस श्रसल में इस कर्म के लिए उसे कुछ मिल सका कि नहीं ?

श्रौर इधर देखो श्रपना कम्पोज़ीटर ! 'कविता है मैटर', यह कहकर उसने कसकर जो सात-श्राठ घण्टे मेहनत की, तो दिन में डेढ़-दो रुपया लगे हाथ सीधा कर लिया !

कम्पोज़ीटर ही क्यों, लीजिए राजनीतिज्ञ को । उसने धर्म को ध्राँगूठा दिखाया; नक्शे के देश को देश माना; स्टेटिस्टक्स (Statistics) के श्रंकों को वेद-भाषा समका श्रौर इस राह क्या-से-क्या उसने न कर दिखाया । ऊँची-से-ऊँची कुरसी उसके नीचे देख लो । श्रौर इधर श्रपने किव लोग श्रौर सन्त लोग मंम्करी लेकर गाते रहे । यों चाहे श्रपने पीतम को गाश्रो, चाहे ईश्वर को रिम्माश्रो । पर उस सबसे होता जाता क्या है ? दुनिया में कौन-सा सुधार उससे होता है ? श्रौर उन्हीं को इससे कौन कुछ श्राराम मिल जाता है । कुछ मुरख भोले लोग उस वहक में भले वहक जाते हों; पर राष्ट्र की वास्तिवक समस्याश्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है !

इसितिए क्या यह पक्की वात न समसी जाने कि मैटर सचाई है, श्रीर हृदय की श्रामाज़ श्रीर श्रन्त:करण की क़रेद कोरी सायुकता है।

दिन-दहाड़े जो देखा जाता है, वह तो यही पुकार कर कहता है कि "जगत् सस्य है, क्योंकि मैटर है। समय रहते लूट जो उस जगत् को, जो कि सोना है और सम्पत्ति है और वल है। संशय में रहे कि रह गए। जगत् मैटर ही होकर कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और अगर कहते हो 'आत्मा', तो जाओ, उसमें खुद को खोओ और इस जगत् में भी खोए जाओ। तब जैसे कि जगत् तुम्हारे लिए मिथ्या होगा, वैसे ही तुम जगत् के लिए मिथ्या हो जाओं। समने आत्म-वादी जीव, जाओ और अपनी आत्मा के साथ मिटो।"

पर में प्ढीटर हूँ। इसंलिए सच यह है कि थोड़ा-थोड़ा में मी जानता हूँ कि अपने को जानना कितना ज़रूरी है। और अपने को जानने की जहाँ वात भी सम्भव है, वहाँ अपने को जान सकने वाला 'में' कुछ तो हूँ ही। यानी में आत्मा हूँ। अपने को जड़ मानकर नहीं जी सकता। और सच पूछा जाय, तो जो मेरा लेखन अथवा जो मेरा कर्म आत्म-अभिव्यक्ति रूप है, वही तो सच और प्रभावक माजूम होता है; नहीं तो सच ढकोसला ही माजूम होता है।

केकिन वह यात तो स्वगत मानी जाय। जगत् की कठोरताथों के आगे वह मला कहीं ठहरती हैं ? क्या में देखता नहीं हूँ कि आसा मानकर में एडीटर हूँ और पचास रुपए पाता हूँ ! और शराय को खुल और दौलत को सचाई मानकर एक और व्यक्ति है जो उस पत्र का मालिक, इस कारण मेरा भी मालिक, बना हुआ है।

लेकिन उहरिए। में ज्यादती कर रहा हूँ। ज्यादती गुनाह है। क्या में हृदय से कहने के लिए तैयार हूँ कि यह सच है कि पत्र का मालिक श्रात्मा नहीं मानता श्रीर मैटर ही मानता है? सच यह है कि वह श्राध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त से कुछ श्रधिक ही रस लेता है। परमात्मा का वह पहा विश्वासी है श्रीर शंका-सन्देह से सर्वथा मुक्त। श्रपने में वह येहद विश्वस्त है श्रीर नास्तिकता का कटर निन्दक। फिर भी में यह क्यों कटता हूँ कि वह दुनिया को मेटर मानता है। शायद यह में वाज़िय तौर पर नहीं कह सकता। तिस पर यह मालिक है। इससे श्राप मुक्ते क्या करें। श्रपने निज के विश्वास की श्रुटि के कारण दूसरे की श्रालोचना की वृत्ति मुक्तमें जगी होगी। श्रीर श्रालोचना हैय हैं।

इसलिए यदि में यह कहता हूँ कि 'मेंटरी'-वृत्ति से मालिक को मालिक पने रहने में सुगमता होती है, तो हसे आप घाहें तो कोरी आलोचना सानिए। वैसे तो बुद्धिपूर्वक सुक्ते सद्या मत्य भी यही माल्म होता है। किन्तु वह जो हो, किसी-न-किसी का मालिक होना ज़रूरी है, श्रीर हर एक का मालिक वनना लाज़िमी नहीं है श्रीर सम्भव भी नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो तैयार हों कि वे मालिक की सेवा में सेवक यने रहें, तो उन्हीं को श्रिधकार है कि वे सैटर को भी श्रात्मा करके देखें।

ऊपर था गए प्रश्नों का दार्शनिक समाधान दार्शनिक लोग करेंगे।

मुक्ते तो मालूम होता है कि इसका थ्रसल समाधान तो इस वात में

पहले ही से हुआ रखा है कि कौन वलशाली है, कौन निर्वल है। वलवान आत्मा को क्यों न मैटर देखे? दूसरे की जानों को क्यों न

खिलोंना समके? मानवता के हित को क्यों न थ्रंकों में नापे? भावनाओं को क्यों न व्यर्थ समके? वाहुवल को वह क्यों न निर्णायक
नीति घोषित करे? वह क्यों न कहे कि बल में जय है थ्रोर जो दुर्वल
हैं, वे सबल के मुँह का कौर हैं? बलशाली तो यह कहेगा थ्रोर यह

उसके वल का प्रमाण है।

श्रीर जो निर्वल हैं, वे क्या कहते हैं क्या नहीं, यह कौन सुनता है। सदा से जिसको वे श्रपनी बात सुनाते श्राए हैं, वह राम उनकी बात सुने-तो-सुने, हम कौन हैं कि उस पर कान भी जावें। हम एडीटर हैं, श्रीर खुद निर्वलों में हैं। पर जो हमें वेतन देता हैं, वह बलवान् हैं, श्रीर हम उसके विपन्न की बात तिनक-सी भी कोई नहीं सुन सकते।

#### राम-कथा

एक बार पड़ौसी सन्जन के यहाँ से निमन्त्रण श्राया । दशहरा पास श्रा रहा है, दूर से एक विद्वान् परिडत पचारे हैं, रामाचण की कथा होगी,—में कृपा कर कथा में सम्मिलित होकर उत्सव की शोभा बढ़ाऊँ।

उत्सव की तो शोधा मुक्त क्या यह सकती है; लेकिन रामायण कोटि-कोटि भारतीयों को प्यारी है। में भी उस प्यार को चाहता हूं। मेंने रामायण नहीं पढ़ी है, श्रंश्रेज़ी पढ़ी है, पर मुक्ते इस श्रंश्रेज़ी की जगह रामायण न पढ़ने पर गर्व नहीं है। कई मौकों पर जब सहलों नर-नारियों के समुदाय को राम-सीता के स्तुति-गान पर गढ़गढ़ हो जाते देखा है, तब में उन सब लोगों को 'मूइ-मित' कह कर टाल गई। सका हूँ। में बरवस उनसे प्रभावित हो जाता हूँ राम के प्रति श्रोर सीता के प्रति मेरे तन में श्रदा उठती है। में श्रंश्रेज़ी पढ़ा हूँ श्रोर हो सकता है कि बुद्धिमान के लिए श्रद्धा की श्रपेत्ता तर्क श्रिक बुद्धि-संगत हो; पर मेरी श्रद्धा मुक्ते बुरी नहीं लगती। यह श्रद्धा श्रिक श्राप्त समाव से मेरी तर्क-बुद्धि को लाँव जाती है। नहीं मान्ँगा कि में बुद्धिवादी नहीं हुँ; पर, सच कहूँ तो, श्रद्धा में मुक्ते श्रपनी बुद्धि की विफलता नहीं मालूम होती, कुछ सफलता ही मालूम होती है।

रामायण मेंने पड़ी नहीं है, फिर भी में प्रकृत भाव से उन कोटि-कोटि भारतीयों के समकत्त वन जाना चाहता हूँ जो राम में परमाहना देखते हैं श्रौर राम-नाम के स्मरण से जिनको चित्त-शुद्धि प्राप्त होती है।

भारत दीन है, वह परतन्त्र है। पश्चिम यह रहा है श्रोर भारत मृहता में पड़ा है। विज्ञान श्राविष्कार कर रहा है, भारत धर्म पर नाथा टेके वहीं ऊँघ रहा है। धर्म भारत का नशा है, वह क्लैंक्य है, वह बुद्धिहीनता है। भारत ऐसे ही तो परतन्त्र बना। पश्चिम ने उस पर श्रमुता स्थापित की श्रोर भारत पद-दिलत बना हुशा श्रव भी श्रपने धर्म के गीत गाता श्रोर श्रतीत के सपने लेता है। उसे शक्ति चाहिए, शक्ति। उसे चमता चाहिए, बुद्धि चाहिए, विज्ञान चाहिए। उसे धर्म से छुट्टी चाहिए। यह धर्म ही तो उसका रोग है। जिसने उसे निष्प्राण बना डाला है।

ऐसा कहा जाता है। ठीक ही कहा जाता होगा। कहने वाले वाग्मी विद्वान् हैं, वे विलक्षण हैं, वे ग़लत क्यों कहेंगे ? वे अध्ययन तुलनात्मक करते हैं। वे पक्षीन बात करते हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान देखा है और विलायतें भी देखी हैं। उनकी बात क्यों पुख़ता नहीं होगी ? यह किस की स्पर्दा है कि कहे वह बात ग़लत भी हो सकेगी। बात उनकी है, तब क्यों ठीक ही नहीं होगी ?

लेकिन में जानता नहीं। पदकर भी दुः श्रिष्ठिक नहीं जाना हूँ। तभी तो जन-सामान्य से में प्रभावित होता हूँ। सचमुच प्रभावित होता हूँ। उस प्रभाव से इनकार कैसा ? कोटि-कोटि ग्रामीणों के प्राणाम्य उन सीता, राम, लदमंग को तर्क से छिन्न-भिन्न करके अपने से दूर मुक्ते नहीं किया जाता। में तो स्वयं उनके उस उत्साह में भाग लेने लगता हूँ। सुके यह सब पसन्द भी श्राता है।

तर्कवादी के सम्भुख में अपनी इस भावना को लेकर नहीं पड़ सकता। मैं जानता हूँ, वह अतदर्थ है। तर्क के सामने वह चुन हो रहेगी और मैं निरुत्तर दीख़्ँना। मैं तर्कवादी से यही निवेदन कर सक्ँगा कि वह मुक्ते चम्य स्वीकार करें और हुक्ते हजाज़त दें कि मैं पड़ोसी मित्र की रामायण की कथा में चला जा सक्ँ।

में कया में गया। पंडित जी बहुत ग्रच्छी कथा वाँचते थे। सुन्दर

राम-कथा २७

गाते थे श्रोर तुलसीदास जी की रामायण टन्हें क्चरस्य थी। वह गोर-वर्ण सुद्रौत श्राकृति के पुरुष थे। कच्ठ सुरीला था। सुन्न श्रात्म-विरदास में प्रसन्त। श्मरश्र-हीन चेहरे पर कुछ स्निग्ध श्राभा थी। श्रत्यन्त श्रतुकृत माव-भंगिमा के साथ वे कथा वाँचते थे।

सुन्दरता सय जगह काम श्राने वाली चीज़ है। तपस्ती सुन्दर क्यों न हो ? पंडित श्रपने को सुन्दर क्यों न रखे ? कुछ धौर गुए पीछे भी दीखें, सुन्दरता तो सामने से ही दीखती है! टससे काम धासान होता है। सुन्दरता गुण है। चाहो तो वह श्रायुध भी है। मुक्त को ऐसा मालूम हुशा कि पंडित जी इस तस्व के तस्वज्ञ भी हैं। वे श्रज्ञान में नहीं हैं कि वे सुन्दर हैं श्रोर वे श्रपने को सुयत्नपूर्वक वैसा रखते भी हैं। उन्हें श्रभी युवा ही कहिए, योवन की दीप्ति उनके श्रास-पास है।

शताधिक नर-नारी वहाँ उपस्थित हैं और पंडित जी का गला स्वच्छ है। श्रव मेरे साथ एक त्रुटि है कि श्री रामचन्द्र की महिमा मुक्ते इस प्रकार के श्रायोजन की सहायता पाकर कुछ विशेष उन्नत हो गई हुई नहीं जान पड़तो है। में श्रुपने श्रीर राम के वांच में माध्यम श्रपनी श्रद्धा का ही पाकेँ, यह मुक्ते रुचिकर होता है। जय मध्य में कोई व्या-ख्या श्रवना न्याख्याता उपस्थित हो, तब मेरी श्रदा मेरे ही भीतर सिमिट रहती है और दहीं श्रालोचना जागती है। यह मेरे स्वभाव की प्रकृति सुमे बहुत खलती हैं। श्रालोचना मनुष्य पर क्यों दाये ? श्राली-चना सदा यनध्या है, वह उपलव्धि में याधा है; पर, सोच तिया करना हुँ कि एक बात है—स्यक्ति को विवेक तो चाहिए ही । विवेक में घ्रस्थी-कृति श्रनिवार्य है। श्रस्वीकृति की शक्ति न हो तो जीवन स्यारह जाय,--निरशक्त गीले मोम की भाँति कुछ श्राकार धारल करने के निष् यस वह निरा परापेची ही न हो जाय । पर जीवन को तो कहीं हीर की भाँति दृढ़ भी होना पहता है और वहीं वायु की भाँति धरकारासारी यनना पड़ता है। इसलिए, मैं जिसित् प्रालीवना की कर्यविन् प्रवने साथ चलने भी देता हैं।

पंडित जी ने गले में कुछ मालाएँ स्वीकार कीं फिर कुछ पूजन आदि किया, मंगलाचरण किया, और रामचन्द्र के जीवन के इतिवृत्त का संचिप्त यसान आरम्भ किया। यताया कि अमुक तिथि, अमुक घड़ी, अमुक लग्न में अपने पिता राजा दशरथ के अयोध्या के महलों में माता महारानी कौशल्या की कुत्ति से भगवान ने अवतार धारण किया। इससे आगे वह कुछ और कह रहे थे, तभी मेरा ध्यान अन्यत्र चला गया।

मनुष्य भी विचित्र प्राणी है। वह क्या विचित्र है!—श्रस्त में जो उसके भीतर छोटा-सा मन दबककर वैटा छुत्रा है, सारी विचित्रता तो उस मन की है! वह मन न देश की वाधा मानता है, न काल की। इस घड़ी यहाँ बैठे हो, तो यह मन उड़कर कहाँ पहुँच गया है, ठिकाना नहीं। दस वरस, बीस वरस, पचास, सौ, लाख, करोड़ बरस पहले कहीं मन चला गया है, या वह मन लाखों वरस श्रागे पहुँच गया है,—कुछ भी हिसाब नेहीं। यह सारा सफर वह मन छन में कर लेता है। इसी मन के वृते पर ही तो किव लोग कह देते हैं कि व्यक्ति श्रसीम है। साड़े तीन हाथ का मानव-व्यक्ति श्रसीम भला क्या? इस श्रनन्त योजनों के विस्तार वाले विश्व में वह नन्हीं वूँद-सा भी तो नहीं है! पर उस नन्हीं वूँद के भीतर नन्हीं से भी जो कुछ नन्हीं चीज़ है, वहीं कम्बख़्त तो समीपता में व्यक्त पल-भर के लिए भी चैन से बैठती नहीं।

श्रीर न उस मन के लिए देश की वाधा है। यहाँ धरती पर रक्खी क्सी पर वैठे हो, पर मन श्रासमान में उड़ रहा है। श्रासमान क्यों, वह सूरज में चला गया है। सूरज को पार कर वह जाने किर कहाँ-कहाँ भागा किर रहा है! उस पर रोक-थाम ही नहीं चलती। मन तो मन है, उसके लिए कथ यह नियम वन सका है कि वह किसी परिडत की सुस्वर-कराउ-लहरी में गाई जाती हुई राम-कथा में से उठकर श्रीर कहीं न जा सकेगा। सो मेरा मन श्रीर ही तमाशे की श्रीर चला गया।

कुछ रोज पहले की वात है। सप्ताह-भर हुआ होगा। उपर वादल हो रहे थे। वर्षा होने वाली थी। मौसम धनुकृल था। उस समय वह कमरा मुक्ते भ्रच्छा नहीं मालूम हुआ जहाँ उपर साँवला भ्रासमान तो है नहीं, कोरी छत है। भीर जहाँ चारों दिशाएँ भी खुली नहीं हैं, वस चारों श्रोर से पक्की दीवारें घिरी हैं। सो में कमरे में से निकलकर बाहर श्राया। बाहर आकर देखता हूँ कि हरीश धौर विमला में इछ चर्चा छिड़ी है। वह किसी तन्व पर टलक्कते हैं धौर मेरे बाहर श्राने का उन्हें पता नहीं लगा है।

हरीश ने कहा-में वड़ा हूँ। मैने ज्यादा श्राम लाये।

विमला वड़ी न हो; पर लड़की है। उसने ज़ोर से कहा—मैंने खाये!

हरीश—मैंने पाँच खाये।

विमला-भेंने पाँच खाये।

हरीश—मेंने दस खाये।

विमला—मॅने दस खाये।

हरीश-मेरी यात तू क्यों कहती है ?- मैंने थीस खाये।

विमला—मेंने वीस खाये!

हरीश—त् क्रूठ बोलती है।—मेंने चालीस खाये—मेंने पचास खाये।

विमला को सहसा याद श्राया कि एक बड़ी चीज़ होती है जिसका नाम है, 'सौ'। उसने कहा—मेंने सौ खाये।

हरीश—सौ ! मैंने पचास सौ इज़ार खाये।

विमला ने वड़े गर्व से कहा-मैंने सब्रह खाये !

हरीश ने ताली यजाकर कहा-शोहो जी, सबह ज्यादा होते ही नहीं!

तय विमला ने तरलीनता के साथ दोनों हाथ फैलाइर कहा-मेंने इसे खाये। हरीश एकदम खड़ा हो गया। पंजों के वल तनकर श्रीर श्रपनी दोनों वाहें खूब फैलाकर उसने कहा—मैंने इस्ते सब-के-सब खाये।

विमला ने हरीश को देखकर कहा-नहीं खाये।

हरीश योला-मेने खाये। सव के सब, बादल-जित्ते मैंने श्राम खाये।

विमला-नहीं खाये।

हरीश—मैंने,—मैंने, मैंने रामनी-नित्ते खाये।

यह कहते-कहते उसका फेंफड़ा भर गया, मानो श्रव इससे श्रधिक पूर्णता कहीं श्रोर नहीं है। मानो कि वस, श्रव श्रागे किसी के लिए भी गति नहीं है।

विसला ने हरीश के इस निश्विन्त गर्व को देखा। उनकी तमाम गिनती नहीं पहुँच कर शान्त हो जाती है,—तमाम कल्पना, लमाम शिक्त नहीं पहुँच कर समाप्त श्रीर सम्पूर्ण हो जाती है, वह हैं रामजी! पर यह रामजी क्या हैं?

विमला ने कहा-मेंने दो राम जी-जित्ते खाये ।

इस पर तिनक गम्भीर सहज भाव से हरीश ने कहा—रामजी दो होते ही नहीं विमला !

विमला श्राप्रही वन कर वोली—होते हैं।

उस समय गुरुता के साथ हरीश ने कहा-विमला, रामजी दो नहीं होते।

सुनकर विमला चुप हो गई। उस समय उसे यह मालूम नहीं हो रहा था कि वह हारी है; न हरीश को श्रपने जीतने का मान था, मानो हार-जीत दोनों रामजी में श्राकर श्रपना द्वित्व खो बैठे हैं। मानो जीत भी वहाँ वही है जो हार है।

में यह सब देख रहा था। मैंने देखा कि रामजी तक श्राकर वे दोनों परस्पर निस्तटध हो गए हैं। वे दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं राम-क्रथा ३१

पर ऐसे जैसे कि कहीं श्रन्यत्र पहुँचहर वे मिल गए हों श्रोर श्रापस की पृयकता उन्हें समक्त न था रही हो। मानो कि एक दूसरे को देखते रहने के श्रितिक श्रोर हुन्नु उनके शीच सम्भव ही न हो।

थोड़ी देर बाद हरीश ने कहा—श्रच्छा वताश्रो विसला, सेह कीन बरसाता है ?

विमला—यादल यरसाते हैं। हरीया—यादल नहीं यरसाते हैं। विमला—तो कौन यरसाता है ? हरीश ने यताया—राम जी यरसाते हैं।

उस समय मुक्तते रुका नहीं गया शौर चलता हुआ में पास पहुँच गया, कहा—कोई भी मेह नहीं यरसाता ली! इतनी देर से बादल भर रहे हैं। बताश्रो, कहीं मेह बरस भी रहा है? (श्रीर मेंने विमला को गोदी में उठा लिया) श्रीर क्यों जी हरीश थाद, तुम्हारा रामजी मेह जल्दी क्यों नहीं बरसाता है, क्या बैठा सोच रहा है?

हरीश लजा गया श्रीर विमला भी लजा गई।

पंडित जी की कथा खुनकर मुक्ते वह बालकों वाला राम जी याद थ्या गया। पंडितजी वाले रामचन्द्रजी, जो बाक्तायदा दशस्य के एत्र हैं थौर जो निश्चित घड़ी में जनम लेते हैं, क्या बही हैं जो बालकों का मेह बरसाते हैं? दशंस्थ के पुत्र रामचन्द्र जी तो पंडित जी की पंडिताई के मालूम हुए। बादलों के कपर, श्रासमान के भी कपर, सभी कुछ के कपर, फिर भी सब कहीं जो एक श्रनिश्चित श्राकार-प्रकार के राम जी रहा करते हैं, मेह तो वह बरसाते हैं। वह राम जी पंडिताई के नहीं, बह तो बालकों के बालकपन के ही दीखते हैं। में सोचने लगा कि पंडित का पाण्डित्य क्या सचमुच बच्चे के बचपन से गम्भीर सत्य नहीं हैं? बालक का राम जी, जिसका उसे छुछ भी ठीक श्राता-पता नहीं है, दन राजा रामचन्द्र से, जिनका रत्ती-रत्ती ब्योरा पंडितजी को मालूम है, क्या कभी जीत सकेगा? क्या बालक बालक श्रीर पंडित महान् नहीं हैं ? लेकिन वहाँ बैठे-बैठे मुक्ते प्रतीत हुआ कि दशरथ के पुत्र वाले रामचन्द्र में, जो कि पंडित की व्याख्याओं में प्रत्यच्तः श्रिधकाधिक ठोस होते जा रहे हैं, मेरे मन को उतनी प्रीति नहीं प्राप्त होती है जितनी बचों के 'रामजी' में। बच्चों का राम जी कुछ हो, मुक्ते प्यारा तो मालूम होता है।

तभी पंडित जो की श्रोर मेरी निगाह गई। उन्होंने मुख पर हाथ फेरा, केशों को तनिक सँवारा, शिखा ठीक की, किंचित् स्मित से मुस्कराये श्रोर श्रत्यन्त सुरीली वाणी में तनिक श्रतिरिक्त मिठास के साथ ताज-जय के श्रनुसार रामायण की चौपाई गा उठे।

उनके निर्दोष गायन श्रीर पांडित्यपूर्ण वक्तृत्व से प्रभावित हो मैं सोचने लगा कि क्या सचमुच इस समय पंडित जी के निकट श्रपना वाणी-विलास, श्रपना वाक्-कौशल, श्रपनी ही सत्ता दशरथ-पुत्र की सत्ता से श्रधिक प्रमुख श्रीर श्रधिक प्रलोभनीय नहीं है ? मुक्त को ऐसा लगा कि पुण्यश्लोक रामचन्द्र को तो मैं मानूँ या न मानूँ; पर उनकी कथा को लेकर इन पंडित जी के मुँह से श्रविराम निकलती हुई सुललित वाग्धारा को तो मुक्ते प्रामाण्य मानना ही होगा, — कुछ ऐसा जादू पंडित-जी में था। मुक्ते प्रवीत हुश्रा कि राम-कथा साधन है, साध्य तो रामकथा का सुमिष्ट वाचन है। राम तो राम थे; वह कभी रहे होंगे; पर श्राज तो देखो, यह पंडित जी उस कथा का कैसा सुन्दर पारायण करते हैं! कहो, पंडित जी श्लाधनीय नहीं हैं ?

मुक्त को वे बच्चे याद हो आये जो राम जी की याद में जैसे सुध-बुध बिसार बैठे थे। उन के लिए राम जी चाहे कितना ही श्ररूप-श्रव्यक्त हो, पर वह था। उस नाम पर वे उत्साहित हो सकते थे, या चुप हो सकते थे। था तो वह बालकों का बचपन हो, पर फिर भी वह बचपन उनका माग था। 'राम'—यह मात्र शब्द उनके लिए न था, इससे कुछ बहुत श्रिधक था, बहुत श्रिधक था। पिरुडत जी के दशरथ-पुत्र रामचन्द्र भी क्या वैसे उनके निकट हैं ? मुक्ते जानना चाहिए कि वह रामचन्द्र श्रिषक स-इतिहास हैं, उनका नाम-धाम, पिता-माता, सगे-सम्बन्धी, तिथि-व्योरा, उनके बारे का सब-कुछ यह पंडित जी जानते हैं। वह रामचन्द्र जी श्रावरयक-रूप में श्रिषक प्रमाण्युक्त, शरीर-युक्त, तर्क-युक्त हैं। उनके सम्बन्ध में कम प्रश्न किये जा सकते हैं श्रीर जगभग सब प्रश्नों का उत्तर पंडित जी से पाया जा सकता है। लेकिन, न्या हसी कारण वह रामचन्द्र पंडित जी से दूर श्रीर श्रलग नहीं बन गये हैं? रामचन्द्र दशस्य के पुत्र थे; पर पंडित जी श्रपने पिता के पुत्र हैं। इसिलए रामचन्द्र जी जो रहे हों रहें, पंडितजी तो पंडित ही रहेंगे। हों, राम-कथा करना उनका काम हो गया है, सो बड़े सुन्द्र ढंग से वे उस कथा को कहेंगे। वदुपरान्त, रामचन्द्र श्रलग वह श्रलग। उनका जीवन श्रपना जीवन है। वे जीवन का कोई भाग रामचन्द्र (के श्रादर्श) के हाथ में क्यों देंगे?

यह सोचते-सोचते मेंने देखा कि राम-कथा-स्नेह से भीगी पंडित जी की तएलीन दृष्टि श्रसावधान श्रीर कर्म-कठोर पुरुप-वर्ग की श्रीर से हट कर, रह-रह कर, धर्म-प्राण, भक्ति-प्रवण श्रयलाश्रों की श्रीर श्रिक श्राशा-भाव से बँघ जाती है!

मुक्ते मालूम हुथा, कि मैं पंडित जी के रामचन्द्र की छोड़कर यालकों के राम जी की घोर इस समय उठकर तिनक चला जाउँ तो यह मर्यादा पुरुपोत्तम रामचन्द्र का श्रपमान शायद न होगा।

में उठा इतने में पड़ोसी सज्जन लपक कर पास थाये, योजे — वैटिए-वैटिए वानू जी।

मेंने कहा-में जाऊँगा जुरा-

सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा—जाड़ण्या ? घाप ने यदी हपा की। लीजिए, यह प्रसाद तो लेते जाड़ण्।

मेंने प्रसाद लिया थौर चला घाया।

### रासनाथ की वात

श्रभी उस रोज़ एक हितेंपी माई ने कहा—'कम्युनिज़म के नुम ज्ञायल नहीं मालूम होते हो।' फिर दो-तीन किवाबों के नाम सुकाले हुए पूजा—'ये किवाबें पड़ी हैं?'

वे कितावें मेंने नहीं पड़ी थीं, शायद एकाध उनमें पड़ भी गई हो। कितावें वे मार्क्स की श्रोर लेनिन-स्टालिन की थीं। 'कैपिटल' मैंने नहीं पड़ा है, तो भी दिन हुए मार्क्स का लिखा इधर-उधर का काफी-कुछ मेंने पड़ा था। याद पड़ता है, स्टालिन की 'लेनिनिइम' किताय भी पड़ी थी। पढ़ते वक्त दिमाग़ पर ज़ोर पड़ा था। यानी रस श्रानुपात में कम मिला था। पर मेरी श्रवस्था तब वह थी जब कसरत खुद श्रपने लिए तिय होती है। तब विद्या का में श्रथी था। पर विद्या दिक्रती टतनी है, जितनी श्रपने में विद्या न रहकर जीवन में हल हो जाती है। श्रपना सब श्रथ ही कोई विद्या में रख बेंठे, तो ऐसे वह सहज निकम्मा बन सकता है। यानी जो तब पढ़ा था, कोशिय की थी कि मस्तक में रहे। इसी से है कि वह जल्डी-से-जल्डी सुविधा पाकर वहाँ से उतर गया है।

श्रवः मैंने दितेपो से कहा- 'नहीं, नहीं पढ़ी।'

बोले—'पढ़ डालो ! ज़रूर पढ़ना चाहिए। तुम्हारी आन्ति दृर हो जायगी।' 'म्रान्ति ! क्या भ्रान्ति ?'

'तुम कम्युनिइम के पच में नहीं हो न । इसमें भ्रान्ति ही तो हुई । पढ़ोगे, वो जानोगे। श्रोर जानोगे, वो माने विना न रहोगे कि जगत् के लिए श्रासा उसी में है।'

में. चुपचाप रहा, उत्तर नहीं दिया। सोचा, जानना तो सही ही है और जाने यिना राय रखना या देना ज़रूर ग़लत है।

मित्र बोक्ते गए—'लोग इहते हैं, वह दर्शन नकारवादी है। इससे उसकी नीति भी नकारात्मक है। घौर उस नीति में से निकली प्रवृत्ति ध्वंसात्मक होगी। यह श्रज्ञान है। श्रसल में कुद्द श्रवेंज्ञानिक मावुक शब्दों ने हमें पक्क रखा है। हिंसा शब्द से क्या हमें उरना होगा ? निर्माण के लिए ध्वंस ज़रूरी है। इहेगा नहीं, तो यनेगा किस श्राधार पर ? समाज का हमें क्या नया निर्माण नहीं करना है ? क्या हम कॉॅंपेंगे यह देखकर कि मौजूदा एदा-गला समाज बस्त-ध्वस्त किया जा रहा है ? यह सच है कि छोटे दिल बाला कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। जिसको श्रपनी जान की या दूसरे की जान की फिक्र है, उससे फिर भविष्य का क्या भला होगा! इन होटी यातों पर क्या नुम चाहोने कि इम श्रदके रहें ? सौ-हज़ार-लाख श्रादमी, वे जो भावी को श्रपनी श्रासिक्यों में रोकना चाहते हैं, राह में गिरें और मरें, तो क्या इस पर ठिठकना होगा ? नुम गांधी को मानते हो, में भी सानता हूँ। वह महामारव था। जाने उसकी घाहिंसा क्या थी ? शायद वह हिन्दुस्तान की निहत्यी हालत में श्रपनाई गई एक नीति थी। पर गांबी श्रपना काम कर गया । छंद्रोज्ञ यहाँ से गए छौर वेजोट उसने मौत पाई । प्रय 🛌 वया सचमुच नुम चाहते हो कि हिंसा-श्रहिंसा के पचड़े में पड़कर हम रुक जायें ? इम रुक सकते हैं, पर गति नहीं रुक सकती। विकास हो नियत है। बिश्व का श्रीर वश नहीं। या तो वह विकास हमसे श्रीर हमारे द्वारा होगा, नहीं तो हमारे बावजृह होगा। यानी हम वाधा होंगे, तो हमको कुबलते हुए विश्व की गति को छाने यद्दे जाना होगा।

इससे कहता हूँ, रामनाथ, पढ़ो। कितावें मेरे एक मित्र के यहाँ हैं— उन्हें कह दूँगा।'

में साभार सुनता रहा। लेकिन में दंग था। ज्ञान इतना है कि पार नहीं। मेरे चालीस वर्ष निकल गए हैं। क्या उनमें उस श्रथाह की ऐक व्रॅंद भी मैं श्रपने में रोक पाया हूँ ? जन्म पर-जन्म जेता जाऊँ, तो भी ज्ञान का पहाड़ क्या पढ़-पढ़कर मुकसे चुकेगा? फिर कौन वताए कि जन्म होते ही हैं। श्रीर नित नया ज्ञान श्रनगिन जिल्हों में वें धकर उस पड़ाड़ के ऊपर बराबर बैठता ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में श्रपने निपट श्रज्ञान को लेकर सुके सचसुच क्या करना होगा, एकाएक सुक्त नहीं पाया। मालूम होगा है, घाँख मूँदकर पढ़ते हीं जाना होगा। ज्ञान ही तो दीप है। श्रीर राह श्रॅंथेरी है। दीप विना र्कें वियारी राह कैसे कटेगी ? श्रीर यह जो हितेषी मित्र हैं, कितायों के नाम यतलाने के साथ उन्हें पहुँचाने की तैयारी भी जतलाते हैं। तो क्या सब काम छोड़कर उन कितायों को ही पहले पढ़ने में नहीं लग जाना होगा ? कारण, सात्तरता श्रनिवार्य है। तव इस इज़्म को, जिस पर श्रचर समाप्त है, जानने से बचने का उपाय कैसे हो सकता है? यों तो सिर रेत में गाइकर कुछ काल जीने का भी एक वरीक़ा है, जो कतिपय जन्तु श्रपनाते हैं। लेकिन इनसान होकर वह तरीका श्रपने वस का कहाँ है। इस तरह बंचाव का उपाय नहीं है। वह इज़्म छा रहा है। चीन गया ही श्रीर जाने किन-किन की श्रागे वारी है। सो ज़रूरी है, श्रपनी ख़ाविर श्रौर हाँ भविष्य की भी ख़ाविर, कि उसे जाना जाय । जानकर यह स्राप पर है कि वैरीकेड के स्राप इधर हाँ या उधर हों। यानी उस इज्म के प्रचारक हों, नहीं तो उसके शिकार हों। जल्दी-से-जल्दी आवश्यक ज्ञान पाकर आपको फैसला कर लेना है। काम में देरी खतरे की हो सकती है।

मेरे श्रसमन्त्रस को मित्र सहानुभूति से देखते रहे। मानो जल्दी ही वे मुक्ते थपकी दे श्राएँने, कहेंने—'शावाश!' इससे मैंने थीमे से शुरू किया—'कितार्ये—'

सिहायता में लपककर वोले—'हाँ, कितावें लाह्बेरी में न मिलें, तो मित्र के यहाँ मिल लायँगी, या में भिलवा दूँगा, या मेरे यहाँ कल श्रा ही न लाश्रो। पहले स्टाब्तिन की 'लेनिनिज़्म' देख लाना। वह तो शायद मेरे पास भी होगी '''।' फिर उन्होंने श्रोर कुछ कहा, जो उनकी हितेंपिता श्रीर उद्यतता श्रोर ज्ञानार्णव-सम्बन्धी उत्तीर्णता प्रकट करता था। श्रम्त में मुक्ते राह के बीच छोड़ वे चले गए।

इस वात को वीन दिन हो गए हैं। मुक्ते माफी माँगनी चाहिए कि
मैं मित्र वक नहीं पहुंच सका हूँ और स्टालिन का 'लेनिनिज़म' मुक्त
तक नहीं श्रा सका है। प्रमाद ही कहिए, जो सब पापों का मूल है।

पर में छुछ कह नहीं सकता। बात यह भी है कि परनी की विवयत
ठीक नहीं रहती है। काम के लिए वे श्रकेली हें श्रीर खाने के लिए
हम सात प्राणी हैं। फिर काम यित प्राहे, तो दाम एकदम नदारह
है। उससे, माल्म होता है, काम की गाड़ी ही श्रद जाती है। काम,
यानी लेबर। दाम यानी कैंपिटल। कैंपिटल हूँ इस घर में में पित।
इससे 'लेबर' में हुई पत्नी। किन्तु में हुँ वेदाम। श्रवः पत्नी के लिए है
केवल छुद काम। कारण, लेबर श्रीर कैंपिटल की समस्या, जो वियव
को है श्रीर सत्य की समसी जाती है, उसको हल होना है विराट वियव
में श्रयवा गृद बन्द में। इसलिए उसे छोटे-से श्रपने घर में श्रीर संचिस
श्रपने जीवन में हल करने में भला कैसे लगा जा सकता है! श्रामृलच्ल
कान्ति से श्रीर राज हथियाने से पहले कोई श्रादमी या घर श्रपने को

रिशक करने में कैसे भूल सकता है!

मित्र वाज़ार में मिले थे। वहाँ उनके शब्द जिस गहन प्रश्न श्रीर गुरु-कर्तव्य को मेरे समझ प्रत्यच कर गए थे, घर श्राते ही वह परोच हो रहा। मित्र ने मोटर में वेठे-वेठे सिगार के धुएँ के बीच से जो-जो कहा था, श्रत्यनत सारमूत जान पड़ा था। वर श्राते ही परनी ने उसकी निस्तार तुच्छ्वता को इस श्रीति मेरे श्रागे प्रत्यच कर पटझ कि एख-

भर तो, निरुत्तर, में ठिठक रहा श्रीर फिर च्या-वाद लड़ने को उचत हो श्राया।

पत्नी ने पूछा—'द्वा से श्राए ?' 'द्वा—'

इतना सुँह से निकाल श्रागे किसी श्रमोधता का उचारण किया चाहता था कि पत्नी ने कहा-'नहीं लाए, श्रॅ-श्र''?'

में हठात् गुस्से में हो श्राया, वोला—'तो मँगा क्यों न स्ती ?'

श्रवम्भे में वे मेरी श्रोर देखती रहीं। उस विस्मय के साव पर मेरा कोध श्रोर उपना, कहा—'हाँ, क्यों मँगा नहीं ली? में कुछ नहीं जानता—'

पत्नी इस पर क्या कहतीं। जो था, मैं जानता था। पत्नी उसी ज निपट यथार्थ को मुसे क्या जतलातीं ? घर में न कोई श्रौर दवा जाने वाला था, न लाने वाले ऐसे थे। हक-यक मेरी तरफ टक श्राँध कर देखती हुई उनकी श्राँखें जैसे श्रोर फेल श्राई। उस दृष्टि की विवशता को देखकर मेरे श्रन्दर जाने क्या हुश्रा कि ऊपर से में फनफना श्राया। वहक में जाने क्या-क्या न कह ढाला, वह यहाँ दोहराऊँ गा नहीं। श्रन-कहनी सब कह गया श्रौर फिर धमक के साथ वहाँ से चलकर श्रपने कमरे में श्राया श्रौर मोटी-सी किताव खींचकर पढ़ने बैठ गया।

प्क शब्द है 'इस्केप'। में नहीं जानता, उसका ठीक-ठीक क्या मत-जब है। व्यक्तिगत समस्या को नेस्तनावृद्ध करके उसी के निर्वेयक्तिक रूप को मैं उस मोटी किताय की सहायता से अपने मन में उठाने लग ' गया। तरह-तरह के ज़ोरों से मैंने अनुभव कर लेना चाहा कि समस्या मेरी नहीं है, श्रेणी की है। वह श्रेणीगत विग्रह की है और मुक्ते उक्ते हल नहीं करना है, श्रेणी-चेतना और श्रेणी-घृणा को चेताने में लग जाना है। मैंने उस रोज़ खाना नहीं खाया। ध्यान भी नहीं दिया कि खाना बना है कि नहीं। कमरे से उठकर जलदी लाइबरी में था गया, जहाँ स्टालिन की 'लेनिनिज्म' जिल्द मिल गई और में उसमें हुव गया।

श्रय एक श्रोर शब्द है 'प्रतिकिया'। उसका भी ठीक-टीक नतलय में नहीं जानता हूँ। घर ग्यारह चले से पहले नहीं पहुँचा श्रोर जाते ही विस्तर पर पड़ किताब पढ़ने में लग गया। उस ज्ञण मुक्ते यह प्रकट या कि विवाह-संस्था बुर्जु श्रा है, श्रर्थ-यन्य पर शाश्रित है, श्रोर प्रेम को एक के श्रयवा श्रर्थ के बन्धन से मुक्त करना होगा। थिस्तर पर पड़े-पड़े क्य नींद श्राई, कय सबेरा हुश्रा, कब पत्नी उठीं, बुहारी-सक्राई हुई श्रोर क्या-क्या कुछ हुश्रा, मुक्ते पता नहीं चज्ञा पता तय चला जय सबेरे सिरहाने श्राकर कहा गया—'श्रजी उठो, निशास्ता तैयार हो गया।'

में एकदम नहीं उठना चाहता था। दिन चढ़ छाय, नारवा सौ दफे वैयार हो जाय, तो इससे क्या? यानी तरकाल में किसी तरह नहीं उठ सका। लेकिन श्रीर उपाय भी क्या था? छालिर ले-देकर उटा, जो करना था, किया। श्रीर चाहता था ऋपटकर छपने पढ़ने के कमरे में जा पहुँचूँ कि सुना—'लो, छाश्रो न, निशास्ता ठएडा हो रहा है।'

मटके से योला- 'क्या ?'

पत्नी ने कहा—'वच्चू, पटड़ा-चौकी ठाल दे न जुरा। भ्राभ्रो, यैठो।'

कुछ भी श्रोर न सुमा। जाने क्या-क्या मनस्ये दिल के दिल में रह गए। मेरे सामने-सामने चौकी रखी गई, परका पदा श्रोर मुकसे सिवा इसके कुछ न करते थना कि जाक श्रोर विदे परदे पर जाकर थिराज जाक ।

लीनिए, सथ-क्रुड़ हो गया। मालूम होता था, वन विर प्राए हैं। ऐसी विजली कड़केगी कि जगत् एक बार प्रकाशित हो उठेगा। फ्रीर किर ऐसी मूनलबार पड़ेगी कि सब प्रलय हो जायगा। पर बह सब-कुड़ जैसे फूँक में उड़ गया। परनी ने सुस्टराकर पट्टा—'कल प्या जाया?'

उत्तर में सेने अपने सामने का प्रसाद दिखाकर पृद्धा-'यह सव

कहाँ से किया ?'

योली-'तुम फिक्र मत करो। पैसा श्राना होगा, तब श्रा जायगा। नाहक क्यों परेशान होते हो ?'

निशास्ता मेरे गले में घटकता मालूम हुग्रा। मानो घाँस् गीले धुएँ की प्रन्थि बनकर गले में कहीं उठते-उठते घटक गया हो। सुमसे . उत्तर नहीं बना। करुण भाव से कुछ मुस्करा ही सका होऊँगा।

कि पत्नी योलीं—'सोच-फिकर काहे की करते हो ? थोड़ी-बहुत मजूरी तो में कर सकती हूँ। भगवान ने चाहा, तो सब ठीक हो जायगा।'

मज्री ! भगवान् !! ये शब्द गोली की तरह मेरे धन्दर घुसते चले गए। लांछना की तीखी लकीर कलेजे पर खिंच धाई धौर सुके याद आया : कम्युनितम।

पत्नी वोलीं—'जो मन हो, किए जाथी। काम से सब ठीक हो जायगा। गरीवी में लाखों जो गुजर करते हैं। इस कोई बिरले हें ? तुम मन को ज्यादा त्रास क्यों देते हो ? इधर उधर की सोचने से क्या फायदा है ? सुम पर भरोसा करो। हर हाल में तुम्हारी सेवा में हूँ। थीर इधर तुम अपने तन का ख्याल नहीं रखते हो, यह ठीक नहीं है। ऐसं कैसे चलेगा ? तुम मेरी और बच्चों की चिन्ता में क्यों युलते हो ? सब अपनी किस्मत लाते हैं। तुम खुश रहा करो, बस इतना चाहिए।'

मैंने श्रपने साथ ज़ोर-जब करके मुस्कराते हुए पूछा—'यह सब तुमने कैसे क्या किया १ पैसा तो घर में एक न था!'

वोर्ली—'किया कुछ, तुम से मतलव—यह छोड़ो नहीं ? छाधा गिलास तो था, सब पी लाखो। नहीं, पीना पढ़ेगा।'

मैंने ज़ोर लगाकर कहा—'वस, श्रव पीया नहीं जाता।' 'पीया नहीं जाता ! ज़रा तो है—नहीं—तो फेंक दो।'

मेंने सब पी लिया और कृतज्ञता से इतना विभोर हो आया कि वहाँ ठहर न सका। कमरे में आकर विना किताब खोले सामने सूनी दीवार में देखता हुआ में बहुत देर तक वेंठा रहा। वेंठा-वेंटा सोचता रहा। नहीं, सोचता नहीं रहा, वेंठा ही रहा। लेकिन मेंने पा लिया कि 'लेनिनिड़म' की किताय के लिए लाइयेरी में या मित्र के यहीं जाना ध्रय उतना ज़रूरी नहीं रह गया है। इस काम के लिए ध्रव ध्रवकाश ध्रावश्यक नहीं है। जानना यहाँ क्या है ? करना जो इतना सामने पड़ा है। करने से धलग होकर जो जानना है, वह न भी जाना गया, तो क्या विशेष हानि होने वाली है ?

दीवार में देखते-देखते मालूम हुआ कि मुक्ते करना होगा। जो वनेगा, करूँगा। प्रेम को सार्थक किए बिना हुमरा चारा नहीं है। " लेकिन फिर मार्क्स और लेकिन और स्टालिन का क्या होगा? और उनकी किलावों का? श्रीर चीन पर विजयी यन कम्युनिइम का? श्रीर प्रशिया और यूरोप में छा जाने वाले उस दर्शन और शान्दोलन का, जिनमें सत्य की घोपणा है और बज्र की टंकार? उन सबका क्या होगा? "अहे, नेरी थोर से वे हैं, हों, रहें। पर प्रेम को सार्थक होना है। सब-छुछ के द्वारा उसी को सार्थक होना है। मार्क्स-लेकिन-स्टालिन द्वारा, और उनके इड़म द्वारा, श्रीर मेरे-तुन्हारे द्वारा, — हर तरह भेम को सार्थक होना है। श्ररे, सब करना-धरना क्या इसी में समाया नहीं है?

सूनी दीवार में देख-देखकर जैसे में जानता चला गया कि प्रेम का इन्कार नहीं हो सकेगा। कितने ही हम कठें घोर गुस्सा करें घोर नफ़-रत करें। वह टिकने वाला नहीं है। कारण, वह प्रतिक्रिया है। सारे भभकने घोर धषकने के बाद उसे प्रेम के छीटे पाकर शान्त हो रहना है। श्वन्त में उसे पहचानना ही है कि सारा जानना छोर सारा करना प्रेम को देने घोर पाने के लिए है। उस इप्ट में सब समाया है। वहीं सार्थकता रहने वाली है, शेप निरर्थकता मिट जाने वाली है। धप्रेम धपने पर टिकने वाले को नहीं जिला सकेगा।

तीन-चार के बाद श्रव सात-श्राठ दिन हो गए हैं। मैं मित्र के यहीं नहीं गया हूँ श्रोर श्रव इन पंक्तियों के साथ जनायाचना-पूर्वक दन्हें लिए दे रहा हूँ कि कम्युनिज़म को मैं नहीं जानता हूँ; पर जानने की स्पद्धीं भी श्रव श्रपने पास नहीं रख सकता हूँ। श्राशा है कि वह श्रीर उसके नायक मार्क्स, लेनिन श्रीर स्टालिन प्रेम की चाकरी में ही श्रपने को सफल करना चाहते थे श्रीर चाहते हैं। उस राह पर हैं, तो सच हैं। उस पर नहीं हैं, तो किर मैं उसे या उन्हें नहीं ही जान पाऊँ, तो उनकी श्रवज्ञा इसमें न मानिएगा।

## कहानी नहीं

श्रभी कहानी की बात न कीजिए। में श्राज ही बाहर से श्राया है श्रीर मेरा दिमाग़ जिस बात से भरा है वह कहानी नहीं है, इसलिए खुशनुमा भी वह नहीं है। वह संबंदी सच्चाई है, लाज है श्रीर बदनुम है। में उससे छुटी पाना चाहता हूँ। में दिनाग़ साज चाहता हूँ। देमत जब की कोई बात में कहा नहीं चाहता।

मुक्ते किसी वहस से क्या वहस है ? मैं आराम से रहना चाहरी हूँ। कमावा हूँ, खाता हूँ और चैन से रह सकता हूँ। मुक्ते किसी के के रोग-सोग से क्या काम है ? मैं वखेड़ा नहीं चाहता। जिन्द्रगी में, अपनी है। मौज से यिताकुँगा और कुछ धाड़े नहीं धाने दूँगा।

श्रपनी जिन्दगी श्रपने हाय है। बनाशो, चाहे बिगादों। में ट विगाद्र्गा नहीं। में उसे बना-बनाकर ऐसा खूद बनाना चाहता हूँ कि सब डाह करें। देखा तो है जोगों को ! बहक में दसियों बिगद गण्हें दिल देने में क्या लगता है ? दिल पर काब्याना श्राना चाहिए।

यहाँ जो ये सतरें लिखता हूँ, इससे यह न समकता चाहिए ' दिल मेरा कमज़ोर है। यात श्रसल यह है कि जो बाह्य श्रमी देख श्रा रहा हूँ उसे कह डाल कर खत्म कर देना चाहता हूँ। उस पर प शान होना मुक्ते मन्जूर नहीं। जायदाद के किराए श्रीर येंक के सुद शामदनी खासी-चोखी है। सो क्यों न में चैन से दिन काहूँ? जि दिन हैं उतने दिन हैं। उन्हें रोकर वितायो तो, ऐश में गुजार दो तो। में रोने का कायल नहीं। घ्रपनी तो ऐश से वीतेगी।

लेकिन, ये ऐसे-ऐसे वाक्रश्रात क्यों हो जाते हैं ? होते हैं तो हों, जेकिन हमारी श्रांख के सामने क्यों श्राते हैं ? गोया वह हमें डराना बाहते हैं। पर में डरना नहीं चाहता।

जी हाँ, लिटरेचर पदता हूँ। मजहय की कितायें भी देखी हैं। वक्त गर मेरा दिल भी मुलायम होता है। श्राई डियल की बात नहीं जानता नो नहीं। साधू-सन्त, फ़कीर-दरवेश, सबकी इवादत करता हूँ। क्या हीं करता ? क्या नहीं जानता ? नेकी का कायल हूँ। हक्षपरस्त हूँ। क्रीक़त पाने की ख्वाहिश रखता हूँ। दान देता हूँ। सोसाइटी में श्राता-गता हूँ।

यह सब सही है। लेकिन, उस सनके वाद यह और भी सही है के मेरी जिन्दगी मेरी है। किसी और को उसमें उलकाना गलती है। लाई करनी चाहिए, लेकिन खुड़ खटाई में न पड़ना चाहिए। जो ध्रपने सस है वही ध्रपना है। वाकी सब वेगाना है। जिसने यह पहचाना, इ रहा। जो यह मूला, वह गया।

े लेकिन, सवाज यह उठता है कि वेहूदे वाक्रयात दुनिया में क्यों ते हैं ? उनके याद सवाल यह है कि खगर वे होते ही हैं, तो हम-जैसे ंशवड़तों की खाँखों के सामने क्यों ग्राते हैं ?

मिसाल के लिए लीजिए कि दुनिया में गीदह होते हैं। इस दिल्ली काफी हैं, नई दिल्ली में और भी कसरत से हैं। रात में वे हो-हो-हो की आवाज़ में भूँ कते हैं। मैंने अपनी कोठी में इन्तलाम किया है एक आदमी यन्दूक लेकर रात-भर वैंडा जागता रहे, हो-हो-हो की वाज आए और वन्दूक दाग दे। यह इन्तलाम पक्का है और मेरी डी भी ढंग की बनी है। वह गीदहों की आवाज़ तो होती ही होगी, तो ही है, लेकिन सुक्त से वह दूर रहती है। यानी मतलव यह, कि जाम को वीच में डालकर मैंने अपने को उससे दूर वना लिया है।

श्रव, जनाय, इसी नई दिखी में बायसराय साहण भी रहते हैं। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह झ्याम हिया जा महत्त है कि किसी भी हाकत में उनकी भींड इशम होने दी जाती होती? गींड़ड़ भूँकते हैं तो भूकें, लेकिन, ब्या उनकी पना भी नग महता है कि गींड़ड़ भूँक रहे हैं?

यही उसुत है। यहुत से मालुश-गवार याज्यात रोते हैं। ये नहीं एक सकते तो न रहें। उन्हें होना ही है, तो हों। लेकिन, यह नो छाम लोगों का फर्ज हैं कि वे हम जास लोगों के मामने न जाने हिये जाये। श्रीर पहले तो उन बाल्यात का ही फर्ज है कि वे सगर स्वर्ण बहुयख्त सुरत नहीं यहुल सकते तो एम-जैसे नेकमान सीर सुद्द्रपत लोगों के नसीय से तो दरें, श्रीर हमारे सामने सुँद ज़िलाने की सुनं न करें।

में इन कीमों में नहीं हूं । कॉम सम्बा हूं और उनरे दोरे किले

दिमान रखता हूँ। जो देखता हूँ सो सममता हूँ श्रीर उसकी तह में जाता हूँ। जी हाँ, तभी तो मैं इस कदर परेशान दीखता हूँ।

श्रीर श्राप कहते हैं — कहानी कहानी। में याज़ श्राया श्रापकी कहानी से। कहानी न हो गई यला. हो गई। कहानी खेल नहीं है। यूँ कहानी खेल से भी वदतर है। दिलयस्तगी की कहानी चाहिए तो हटिए, मुक्ते न सताहए।

किसी ने आपको गलत खयर दी कि वह चीज़ मुक्ते मयस्सर है। दिल यहाँ यूँ ही वेकस है। मसले-पर-मसले दरपेश हैं श्रोर दिल उलमन में रहता है। एक पेंच खुलता है नहीं कि दूसरा पेंच श्रा लड़ता है। दिमाग वाले की कैंकियत यस कुछ न पूछिए।—वह है कि पल-भर चैन नहीं। कुछ-न-कुछ उकदा खुलने के लिए सिर पर श्रड़ा खड़ा है। यही है कि किस्मत ने ज़रा दौलत वफ़्शी है तो दिल-यहाब का कुछ सामान भी हो जाता है शौर तिवयत ज्यूँ-त्यूँ हलकी कर लिया करता हूँ। नहीं तो दिमाग पर वह जिम्मेदारियों के बोक्त हैं कि क्या श्रक्तातृत सँभालता होगा!

में क्या-क्या जिक्र करूँ १ एक वात तो है नहीं। दिसयों वातें हैं। श्रीर वह ऐसी एक-में-एक उलकी हैं कि एक को छेड़ा नहीं कि सब उधड़ पड़ती हैं। तब सम्भालिए,—िकसे सम्भालिएगा १ लीलिए, दिमाग में वह जूँ ऐं-सी रॅग-रॅगकर फिर रही हैं। श्रीर श्रापने किसी को पकड़ने की कोशिश की नहीं कि वह पन्जे गाड़ सिमिटकर वहीं चिपक रहती है। श्रव किए जाइए कोशिश ।—वह वहाँ से उखड़ती ही नहीं। खैरियत यही है कि श्राप सकृत से बैठे रहें श्रीर दिमाग के साथ छेड़-छाड़ न करें। वह दिमाग भी क्या श्रज्ज चीज़ है ! एक बार छेड़ा कि भन्ना कर ही दम लेता है, फिर उसे चुप करना मुश्किल है।

सुद्दा यह है,—यानी, सवाल यह है, यानी—जी, में क्या कह

तो ठहरिये । श्रसली बात याद कर लूँ। - जाने क्या कहना शुरू

किया था ? यताहुए साहद--

जी हाँ, टीक टीक! श्रय याद आया। स्वास यह है कि.—ंं हाँ, यहाँ है कि—श्रजीनद का स्टेशन था। में मैक्टिय महान में था। एक साहब श्रीर थे। यह श्रववार में महब थे।—श्रीर टीक वही गीए थी, यानी श्रववार, जिससे में जया हुआ था। प्लेश्यामें पर यहार थी। मेल-ट्रेन से जाने बाले दोस्तों को होड़ने के लिए दौरत लोग भाए थे। कुछ दोस्त श्रपने दोस्तों के इस्तक्ष्याल के लिए श्राने होंगे। ये ही दोस्त, दो यहाँ चार बहाँ मिल बील रहे थे। सब श्रपना-प्रवक्ता हव श्रीर सभी श्रपने बार में सुत्रमधन थे। प्लेटफार्म जीवा-श्रामण मेरमात या श्रीर श्रपनी बहार पर था। खोमचे वालों की पन रही थी की गड़ श्रावालों श्राती थीं कि चिड़ियापर मात था।

लेकिन, जिस्मत की सार देखिए कि में छपती मीट पर छाउर रेज की दूसरी तरफ भी निगाह डालवा हैं। योलिए, इसरी पया हरास थी ? खाली वैठे मुक्ते यह क्या सुक्त है यह केरा घहमद्रपन था हि नहीं ? क्या खुशनुमा था जो प्लेटफार्स पर न था ? इधर निगार पार है की प्राप्तिर प्रस्तत हवा थी ? पर गत्तती की, तो उसका गर्वाण भी सामने प्राया । देखता क्या है कि पार है। उदाईगीर से लड़ी शीरे खड़े बिड़-किट्राकर पैसा साँग रहे हैं और गुजाएँ है भी हैं। दो-पूर उनमें लद्कियाँ भी थीं। जाने वे कहाँ की भैदादार थे ! काँगी, वाग, गार. मुँह को इन्लान-जैसे ठनके थे, पर वया चे इन्यान से पर्ध थे ? सीयह ! सीयह ! हुलिए की कुछ न पृष्टिए । प्रान्दर के पान उपने पर नुमापशी ये कि पया बात ! अब्बत को बन इसने मुहारस्य ने ति इसमें शक है कि थे भी कि नहीं। किर नष्ट मत्ती के पुनर्शक उनमें हवा रोक्ने की फास सिलत थी। मरीके दरसे पाकी करहार में तीर काफी कुसादा थे। सपदे वे बिका संगीत की सद्द्र के सिका के करकी एक पाँच बरम की होगी। करवी थी और वीट से दर्श हर्श हाय ही हो हैंनजियों हो हाँह-सो जार्थ-ना से रह गई भी धीर र

जड़का उसका हाथ पकड़कर श्रागे खींच रहा था। जाने इन जड़कों की दुशाएँ देना कौन सिखाता है। ऐसी दुशाएँ दे रहे थे कि वेतरतीव, वेसलीके।

एक-एक डिट्ये पर ठहरते और एक साँस में वहाँ अपनी सय दुआओं का खज़ाना उद्देल देते। फिर पैसे माँगते,—इन्सानी फ़ितरत पर उनका भरोसा अब भी कायम था। ताञ्ज्ञव है, क्यों कायम था, क्यों उठ नहीं चुका था! वह चिना पैसा पाये आसानी से डिट्या न छोड़ते थे। इस डिट्ये से वह डिट्या और फिर अगला डिट्या और फिर अगला और—

श्रजव हैरानी तो यह है कि मैं उन्हें देखकर फिर भी देखता ही रह गया। क्यों नहीं उधर की खिड़की चढ़ाकर में श्रपना श्रंग्रेजी जासूसी नाविल पढ़ने लगा? सचमुच ख्याल श्राता है कि हतनी ज़रा-सी समस मुसे उस वक्त क्यों न हुई। नाविल मज़ेदार था श्रोर हिज़ लार्डशिप के करल का भेद कुछ इस तरीके से ख़ुलता जाता या कि हर-लेडीशिप परेशान थी श्रोर श्रग़लव था कि करल में मुद्द यानी हर-लेडीशिप की शरकत ही न साथित हो जाय। नाविल के उस संगीन मामले को छोड़कर इधर इन वाहियात भिखमंगे लड़के-लड़कियों की बदनसीबी देखने में लग जाना सरासर हिमाक्रत थी, लेकिन फिर भी में उस तरफ क्यों देखता रह गया, यह ताज्ज्ञ है!

श्राखिर वे मेरे ढिट्ये के नीचे ही श्राखड़े हुए। मैंने सिड्ककर कहा—'हटो हटो।'

—वावृ, तुम्हारे जड़के-बच्चे निर्ये ! वावृ तुम्हें राज-पाट मिले ! यावृ, तुम्हारी नौकरी यहे ! वावृ, एक पैसा ।

मेंने कहा-यह सैकेंड क्लास है ! हटो ! हटो !

—वावू, तुम्हारे श्रोलाद-पुत्तर जियें। वावू, तुम्हें बन मिले। तुम्हें राज्य मिले। नौकरी बढ़े! बाबू एक पैसा!

मेंने मिड्क कर कहा-क्या है ? भीख माँगते तुम्हें शर्म नहीं

घावी है ? घागे बड़ो, घागे बड़ो !

इस सुवह में पीछे की तरफ एक लड़की गड़ी थी। इस धाम की उसकी उन्न होगी। यह सबसे उरवीक थी, शमींली थी और पिछे पीछे रहती थी। वह सबसे दुबकी थी और आँवें उमकी महते पड़ी थीं। वह सुबसे दुबकी थी और आँवें उमकी महते पड़ी थीं। वह मुँह से कुछ भी नहीं कहती थी; दस धाँगों में देगार रह जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि एक विवये के सामने गड़े होड़ा वह किसी एक धाइनी पर आँवें गड़ा लेवी थी। जब सुवड़ गड़ता वह भी चल पड़ती थी। उससे पहले वहाँ से धाँग न हटाती थी। मैंने देखा, उसकी आँवें मुक्त पर एक-उक गड़ गई हैं। इतने में पायते. शायद तीसरे दर्जें के, दिवये से किसी ने उसी लड़दी को शुगाविष करके एक पैसा पीछे की तरफ फेंडा। पैसा गिरा, वह पट्ये मपटे। लड़की नज़दीक थी और पैसा मट सपटकर उसने उटा लिया। इतने में देखता क्या हूँ कि एक लड़का उस पर सपट पड़ा है भीर उसकी गत यात बना कर पैसा उसके छीन किया है। याज उसके घीर पैस मुक्त सुनी आँवों से मेरे दिवये में मुक्त देखती हुई पड़ी गर्मी हो ग्राम सुन् सुनी आँवों से मेरे दिवये में मुक्त देखती हुई पड़ी गर्मी हो जाती है।

इतने में रेज धल दी। पहले तो लग्री खड़ी ही स्टी, फिर दौड़कर मेरे दिख्ये के पास चा गई चीर साथ-साथ भागने लगी।

#### --यावृजी एक पैसा !

वह साथ-साथ भागती रही। प्लेटफार्म का करोष-ररीय दिनास ही ह्या गया था कि मैंने पैसा निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया— जी हाँ, यह वैवक्षकी भी की !

वह तो, खेर, हुआ, लेकिन सवात यह है कि मेरो परेनाली हा सबब पवा है ? यह सही है कि निरामी नहीं होने पाहिएँ। हे कि त, यह सही क्यों है कि खगर निरामी हैं तो सुमें परेगात होता पाहिएं! —मेरा क्या जिस्सा है ? मैं तो निरामीग नहीं हूँ। मेरे पान हो देश है और मैं तो चैन से रह सकड़ा हूँ। किर रहें निराश हो रहे। मेर उनसे क्या सरोकं र है ? क्या वास्ता है ?

े लेकिन सवाल तो श्रसल यही है कि में जानता हूँ, ताहम में परे-शान हूँ। श्राखिर किस वजह से परेशान हूँ? सवब क्या? श्रलीगढ़ स्टेशन श्रव कोसों दूर गया। में नई दिल्ली की कोठी में हूँ। यहाँ योगी है, बच्चे हैं, लाइबेरी है, दोस्त-श्रहवाब हैं, सिनेमा-तमाशे हैं। तय फिर मेरा दिल श्राराम क्यों नहीं पा रहा है?

क्या में सममता हूँ कि मेरा एक पैसा हाजात में हुछ भी फर्क डाजेगा? पैसा न देता तो क्या कोई ख़ास ख़राबी हो जाती? ताहम एक पैसा मैंने निकाल फेंका, श्राख़िर क्यों?

सवाल यही है कि क्यों में पैसा दे छूटा? भिल्नमंगा मेरा कौन था? कौन है ? किस इंग्लियार से, किस इक से, वह मेरे दिल के सकृत में दल्लान्दाज होता है ?

क्यों कर उसे जुरश्रव है ? क्यों वह मेरे दिमाग का पीद्या करता है ? किसने उसे यह इज़ाज़त दी ? क्यों उन्हें कोई जेलखाने में वन्द नहीं कर देता कि मेरी श्राँखों से दूर रहें। " जेकिन, क्या जेलखाने में होकर सुक्तसे दूर वह हो लाएँगे ? हडीकतन, हो लाएँगे ?

जी हाँ,—सवाल यह है। यह सवाल वड़ा है और सुक्ते परेशान कर रहा है। यही सुक्त में भरा है और इस वक्त में आपकी कहानी-वहानी हुछ नहीं जानता।

#### सवाल न जवाव

श्रकारण, श्रचानक, हो सवाल नानो सानना दस्ते हुए मेरे पाने श्रा सहे हो गए हैं। वे हैं:—

१-- प्रक्रल यहां कि भैंग ?

२—साहित्य प्रधान कि राजनीति ?

पहला सवाल एक सरकन घितिय ने ट्यिंग्यत यह दिया है। यह अपने को अक्लमन्द्र मानते हैं और अपने पत्ती पत्ती दो ( अन्यया नहीं). मेम में) भेंस कहते हैं। वह अदसर-अनवपर पत्नी के मानते पत्नी प्रश्न महत्त फेंक कर पृद्धते हैं—'योजी, अप्रक चहां कि भेंद हैं उनते अपने को ध्विन में ही मानों उत्तर यह जाता है कि भेंद देगते में मूँ मानी यही हो, पर अक्ल को मुक्त में है। एविलिए अपनी यहपत्न भी मुक्त में है, समर्मी ?

इन्हीं श्रतिथि करणन ने श्रपनी न्त्री की माहित्यक यानचीन में इन्यत देते हुए देन्द्र एकाएक उन की श्रपत्य यहा कर मेरे सामने भी स्थाल उपस्थित कर दिया है। पूछ रहे हैं—यनाइए माह्य, शहर यही कि भैंस ?

यत तो पहला सवाल । दूसरा सहाव हमी दाए से घरा एउ दव ने उठाया है—साहित्य प्रधान कि राजनीति है सवाल उठा वह जल उसे उसार दिया हो हतना ही नहीं, उसदी एउड्न बीवट कीर हल कर डालने का जतन भी किया मालूम होता है। शब्द पर शब्द, कालम पर कालम, १९०५ पर १९०६। इतना तर्क है कि मीलों राइ डक जाय। यह में नहीं कह सकता कि उस में क्या कहा गया है, क्यों कि कहा तो यहुत ही कुछ गया है, पर वह क्या है सो जानने के लिए योग्यतर योग्यता की खावस्यकता है। ऊँची कुर्सी साहित्य को दी है या राज-नीति को दी है यह मेरी योग्यता को उचित रीति से पता नहीं चल पाया। जान पड़ता है कि ऊँची कुर्सी को लिखने वाले ने अपने नीचे से नहीं छोड़ा है। साहित्य से हो श्रथवा राजनीति से हो, वह कुर्सी खगर ऊँची है तो उन्हें अपने नीचे के लिए चाहिए। साहित्य इस काम में सहायक होता है तो साहित्य ठीक, नहीं तो राजनीति है ही।

श्रय पत्र भी तरह-तरह के होते हैं, कुछ विचार-पत्र होते हैं। ऊपर का पत्र श्रपनी सूरत विचारों, यानी विचारकों, यानी सूखे फलों, जैसी रखता है। हराव नहीं, भराव नहीं। न लहर, न मौज। सदा एक जैसा पका रूप। सुखीं का नाम वहाँ श्राप को न मिलेगा। टाइप छोटा, खूबी श्रतीन्द्रिय। दूसरे पत्र जिन्हें समाचार-पत्र कहते हैं नई-नई चिणकताश्रों से भरे रहते हैं। सुखीं की वहाँ भरमार पाइयेगा। वे हरकत देते हैं श्रीर खुद भी थिरकते हैं।

खेर, यह यात दूसरी है। जपर विचार-पत्र का जिक्र श्राया। लेकिन एक समाचार-पत्र में भी सवाज उठाया गया था कि राजनीति प्रधान है कि साहित्य ? वहाँ यह तय पाया था कि देश को श्राजादी मिलनी चाहिए। श्रीर सव यात फिज्ल; इन्कजाव ही एक चोज सच्ची है। इसिलिए जिससे इन्कजाव हो वह चाहिए। याकी रिऐक्शन है। वह इन्कजाय कैसे होगा; कैसा होगा ? क्या बुलबुल के नगमों से श्रीर प्रियतम की प्रतीचा में वह इन्कलाय हो जायगा ? इसिलिए, ऐ समक्तदारो, प्रधान क्या गौग क्या, एक ही धुन जरूरी है। वह धुन है राजनीति !

विचार-पत्र ने तो यात स्पष्ट नहीं कही। कुछ इधर की भो कही

श्रीर कुछ दघर की मी कही। लेकिन यात होती है दो हह। यात समा-वार-पत्र की है कि जरा भी हुतकों नहीं। वयों न हो। वह देएका संयको एक श्रींत से हैं। वह बात ऐसी माफ कहेगा तैंसी चील्ँट हूँड, जहाँ देंदा दो बैठ गई। श्रीर ऐसी कतकर बैठनी है कि बाद क्या यात! वया हैर-फेर श्रीर ग्रुमाव-फिराव! श्रीर कैसा किम का लाग-लगाव! यात वह है जो डेंके की चोट पड़े। श्रीर समाचार-पत्र द्वादी की घीट कहता है कि देश श्राज्ञाद होगा श्रीर साहित्य नहीं चाहिए!

सुना है, विचार-पत्र भी ऐसे हो चले हैं जो चाँट का जवाद कर चाँट से नहीं देंगे। जो हाँ, विचार सुक्षायम ही होने के लिए नहीं हैं। विचार सेर के लिए सवा सेर भी हो सकता है। तुम कहते ही राजनीति, तो हम कहते हैं साहित्य। यहम करना चाटते हो, तो चाणो पर को यहस । तुम जोर से योलते हो, नो हमारा गला भी देंश नहीं है। तुम यहुत हो, तो हम एक-एक ही सही। तुम्हारो मंघ में जीत है, तो हमारी एकाकीपन की ही साधना है। राजनीति—हीं:। यम माहित्य है जो उद्धार करेगा।

सुना है कि विचार समाचार की मुठा करके शरने हैं। मण करते को उद्यत हो गया है। सुना पत्रों, ऐना कुछ देखा भी है। विचार-पत्र हैं जो द्यने के नाम उभरते हैं। हम जाति के पत्र भी देखते में चाए हैं जो यदायदी में पीछे नहीं रह सकते। जो भर रहेंगे तो घागे। यह दें हैं श्रावादे में कि कोई श्राण धीर दो-दो हाथ कर देखें। हारने को ऐसी-नेसी। कोई हैं जिन को ये न हरा हैं?

लेकिन छोटुँ माँमट। घाएँ मूल नस्य पर। प्रदन है हि-

भ्रम्भवत यही कि भैम ?

२-साहित्य यहा कि राजनीति ?

सवाल दो हैं। लेकिन दोनों का निष्टारा धगर एवं कोर हरता हो सके तो बया हानि हैं? इसलिय वस दोनों सवालों को एक वर्ग की हाड़ी लेखे हैं। हाथ-सवाई वा वर न की जिल्ला धनव से दोनों हैं ना दूर । श्रव चिलिए। प्रश्न है कि श्रकत वड़ी कि श्रेंस ? लेकिन इस प्रश्न में भी प्रश्न होता है कि क्या श्रेंस में श्रकत नहीं होती ? या श्रकत होकर भी कोई भेंस बने तो इसमें क्या बाधा है ?

पर सुनिए, यह फूठ वात है कि मेरे सिवाय किसी में लावित धकल हो सकती है। वह अकल ही क्या जो दूसरे को वेशकल न सममे ? अकल है कुल ढेढ़। साबित एक सुम में है, आधी में वाक़ी दुनिया है। शकल का यही लच्चा है। वह जिस में होती है वस-खतम होती है। वाकी सब में तो सिर्फ हर-फूट चूरा-चारा ही होता है। हरेक के लिए ध्रपनी-ध्रपनी अकल ही सब-छुछ है। दूसरे की अकल हर अकल वाले के लिए, बिन खटके और बिन श्रपनाद, वेशकली शीर बद-ध्रक्ती होती है। इतीलिए पागल को हक है कि वह श्रपने सिवाय सब दुनिया को पागल सममे।

श्रक्त का जय यह श्रहवाल है तो 'श्रक्त यही कि भेंस ?' इस प्रश्न का वैद्यानिक श्रसत स्वरूप यह हो जाता है कि 'मैं वहा कि तुम ?' जरूरी तौर पर 'मेंस' के माने हैं 'तुम' श्रीर श्रव्त-वान् से श्राशय है 'मैं'। सब पूछो तो सच्चा सवाल यही है। उसी सब सवाल का एक वना हुश्रा (मूठा) चेहरा है यह सवाल कि 'साहित्य वड़ा कि राज-नीति ?' पर हम हैं कि सच्चाई के खादिम हैं श्रीर सूठ से हमें सरोकार नहीं।

प्रश्न शक्त श्रीर भेंस को श्रयवा साहित्य श्रीर राजनीति को श्रामने-सामने विठा कर फिर उनके छुट-यड़पन को नापने से सम्बन्ध नहीं रखता। प्रश्न मूलतः इस श्रकाव्य सन्चाई से सम्बन्ध रखता है कि में में हूँ, इसिलए तुम कोई चीज नहीं हो। तुम दो छोटे, सुके कहो वड़ा। कोई बहस नहीं कि मैं खुद में क्या हूँ। जो भी हूँ, वही होकर में तुम से यड़ा हूँ। में साहित्यक हूँ, तुम राजनीतिक हो! तो साफ-साफ में तुम से बड़ा हो गया, क्योंकि साहित्य राजनीति से बड़ा होता है। श्रीर शगर तुम कहो कि तुम साहित्यक हो श्रीर में राजनीतिक हूँ, तब तो तुम्हें स्वयं लिक्कित होना चाहिए, क्योंकि तुम साहित्य-कैसी क्याँटा के प्रवाह से पड़े हो, जब कि देशोदार का इंदना काम सामने पटा है। मुले, के राजनीतिक हैं, इसिविष मेरी बाद तुम को लुननी होगी। कीर मानी होगी। राजनीतिक महान् होता है।

पर छोड़िए सगड़ा ! राजनीति कीर माहित्य, इन में दूध दिली में से नहीं निकलेगा। काइये, कपनो भेंद की बात कीतिए ! हानत हातिए कि भेंस क्षकत नहीं देती जो कि कोई कियी से लेना पमन्य नहीं परवा, लेकिन दूध देती है जो सब को सब दिन काहिए।

मावा गी को कहा जाता है। कौर दृष्टि के तुरादिते में तुरिए। गण को रूपक देने के लिए हम लोग भेंस का नाम लेके हैं। किए भी भेंस है कि जुपचाप प्रपत्ता तृथ हमें दे देगी। तमारे व्ययमान के उत्तर में भी सी गाड़ा तृथ वह हमें देगी। इसलिए राजनीति होती, माल्य होड़ो, भेंस की इनक्षता को यम याद रक्षती।

केदिन कहा जायगा कि साह्य, भैंस के टपरागें दो पीन माना है ? पर चाप अर्थ का चनर्थ न केशिए। सूत विद्यासा पर्ही कि घड़ाज पड़ी कि भैंस ?

बेशक मूल जिल्लास से में तुन तह गया। यमा करो मही। चंद सुनो, जिल्लास के लिए यह को फीता, हम में बहुदवन के नायके के बाकायदा निशान लगे हैं। इस्य यौगन के कारमी क्या है की, दीनी हो नाम सो बालों। इस्य के हाथ पता कलता है कि बारल में की के में क्या समता है और कीन बहुनों है।

मीलिक विद्यासु कोले कि कार को महाद दरके है। के सर्वाह प्रकल कर्ती कुछ दगद नद सदकों हैं ?

सैने कहा कि क्यार पूक्त व्यवहार गर्नी स्वयं स्वयंनी की कार्यू, क्याप्ती, कैसे काम बलेगा ? फैसला रहेगा है यो गायरा की परिवाही है

दम्बोने किर कहा कि चाद को तैयों दाये हैं।

भैने बहा कि समार थे दोनों कायल में गय गई. सदकी को गुण स

यह मानने को किस श्राधार पर कहते हो कि मैंस से श्रकत यही होती है। मेरी श्रक्तल में तो श्रपनी श्रक्तल का कोई बहुप्पन जम कर नहीं देता। तथ यताश्रो, ख्वाह-म-ख्वाह मैंस को मैं छोटी कैसे कह हूँ? कितना डील, कितना डील; ऐसा काला रंग कि श्रंधेरे में भी चमके; हतने घन-फोट की ठोस मांसल सत्तात्मक सत्ता; ऐसे पैने सींग कि क्या छदि पैनी होगी। इस सब को मुम से छोटा कहने को कहते हो? तथ फिर इस बहुप्पन के फीते से दोनों का नाप नापकर श्रपना जाँच-फल मुमे यताने से सकुचाते क्यों हो? मैं तो तुम जानो विज्ञानवादी हूँ। बिना परखे श्रक्रल तो क्या ईरवर को भी मानने वाला नहीं हूँ। श्रीर तुम्हारी सकुचाहट का श्रसली मेद भी मैं जानता हूँ। वह यह कि तुम खुद जानते हो कि श्रक्रल तो जब कोई चीज़ ही नहीं है (बोलो भला, वह कहीं भी, कैसी भी, कुछ भी है?) तब भैंस हेटी-से-हेटी कई मन पक्की तोल लो। श्रक्रल होने से बच्चा भी इनकार कर सकता है। पर कोई है जो भैंस को इनकार कर ? करके देखे तो—

उन्होंने कहा कि अजी, टेड़ी बात छोड़िए। सच कहिए कि क्या आप भैंस को अज़त से बड़ी कह सकते हैं ?

मैंने कहा कि सच-सच सुनना चाहते हैं,तो सुनिए। अपनी अकल से तो मरते दम तक भैंस क्या हाथी को और किसी को भी वड़ा नहीं कह सकता। इसिलए नहीं कि वह अक्रल है, यिल्क इसिलए कि वह मेरी है। और मेरी छोड़ आप की अक्रल की यात कीलिए, तो उससे तो चींटी भी बड़ी है, साहब, चींटी। उस की साफ वजह यह है कि वह आप की है।

मौलिक जिज्ञासु ने कहा कि ठट्टे की यात नहीं है। एकदम तत्त्व की यात है।

मेंने कहा कि ठहें की यात किल्कुल नहीं है। कतम्रन तत्त्व की यात में कह रहा था।

बोले कि-श्रच्छी बात है, भैंस को छोड़िए। श्रव यह बताइए कि

श्राज के दिन साहित्य प्रधान होना चाहिए कि राजनीति ?

मैंने कहा कि एक बात में जानदा हैं। यह यह कि मेरे विवास प्रधान कोई दूसरा न होना चाहिए। कुर्तो में मेरा कुर्ता प्रधान, सीतियों में मेरी नीति प्रधान, दुनिया में मेरा नाम प्रधान। मेरी एदि सुके वहीं कहती है। इस टक्तर में क्या कोई टक्तर दाको रह गया?

"जी नहीं", उन्होंने कहा— "आज के दिन जब कि लोवन जिल्ल है, भारत में स्वराज्य नहीं है, समस्याओं पर समस्याएँ हैं, भूगे भूग श्रीर विलासी ऐस में शिक्षण रहे हैं, तथ—"

"जी हाँ तद-प्रधान में-"

"प्राप की वात नहीं-"

"श्रोद्द, मेरी यात नहीं ! उस दालत में नेरा उस दात से पारता ? साहित्य यहा उहरे कि राजनीति, हम को तो हम ही रहता है। दिसी को गिरा कर कोई उस की दाती पर खड़ जाय, तो मेरा उस में क्या धाता-जाता है ? मरने वाला न माहित्य है, न राजनीति । जो हरेगा वह व्यायामपूर्वक काफी मजबूत खपने की यमा कर प्रतिपर्ध को दिर खुनीती दे सकेगा। तहाई होगी तो एक को मजबूत कीर एक को वम-जार होना ही पहेगा। मसल है—एक जंगल में दो होर नहीं रह सम्ले। सो यहाँ यह यात है कि जंगल एक है और होर दोनों है। डोको को ध्रमस्ता का शाप भी है। तथ यही होनहार है कि या गो पटका-पट्टी होती रहे, नहीं तो दोनों सिलवर देहें, मिलवर—"

जिल्लासु योले कि सेज की यात कैसे हो भवती है। एका दोनों में विरोध नहीं है ? साहित्य नग्नता की यात कहता है, राजनीति द्वंपदन चाहती है। साहित्य कहता है कि ध्यने को धल मानी, राजनीति यत्नों है कि सर्वज्ञ की भौति व्यवहार करों। राजनीति करती है कि वर्म में यमासान में पुन कर हुद-द्रद सपट को। मातित्य सुमाता है कि प्रशन्त में ध्रम ने यो हुँको। यह विरोध क्या शाहत्य नहीं है !

मैंने कहा कि पुकर्म साहवत है। इसलिए गुर लटना पारिए।

वह शेर क्या जो एक जंगल में दो रह जायें ? ऐसी तो भेढ़ें होती हैं। इसलिए खम टोक-कर कोई दो लड़ें, इसी में उनके छुट-वड़पन का फैसला होगा।

ऐसे इधर-उधर की वातचीत करके सूल जिज्ञासा के विषय में श्रीर भी सप्रश्न होकर वह मोलिक जिज्ञालु मेरे घट (घर) में से चले गए। मेंने सोचा कि राजनीति श्रीर साहित्य तो गहन विषय हैं, लेकिन भेंस—

पर तिनक सोच में दिन-धोले विना दुद्दि की वह भैंस वहस वन श्राई। श्रोर तब वह बहस के इतने किनारे श्रा उतरी कि सुके मालूम हुआ कि यहस श्रोर भेंस से मौलिक श्रन्तर नहीं है। दोनों सगी-सहेली हैं। बहस करना ही भैंस होना है। जैसे एकाएक ही ज्ञानोद्योत हो गया। श्रांखें ऐसी खुलीं कि वाह! मानो भैंस शब्द की सूलात्मा हो मेरे हाथ श्रा गई हो। भैंस का बीज है बहस। ज़ब्स यही उसकी ब्युत्पित्त है। भाषाशास्त्र श्रोर शब्द-विज्ञान की दृष्टि से इसमें किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं हो सकता। जब तक में यहस नहीं करता में भैंस भी नहीं हो सकता। भैंस नहीं हूँ, इसी के श्र्य हैं कि मैं शक्त जमन्द हूँ। बहस कर पड़ता हूँ तो स्पष्ट है कि भैंस की भाँति सेरी श्रक्त चरने चली गई है।

इसिलिए साहित्य वड़ा कि राजनीति, इसका जवाब देने के लिए ध्रमर वहस में पड़ना पड़ता है तो इस से वह हर शख़्स बचेगा जो भैंस कहलाना नहीं चाहता। श्रीर मेरी बात तो श्राप जानते ही हैं। में ठेठ चह व्यक्ति हूँ जिसके बाँटे कुल देद श्रक्ल में से साबित एक श्रक्ल श्राई है श्रीर शेष खंडित श्राधी में वाकी सब दुनिया को चुका दिया गया है। इसिलिए में श्राप सब लोगों को प्रणान करता हूँ श्रीर सूर्ख के श्रस्त्र मौन की भिन्ना चाहता हूँ। न सबाल लेता हूँ, न जवाब देता हूँ।

# दही और समाज

गिमें के दिनों में दूध खच्छा नहीं लगता है, दही घच्छा लगता हैं। साथ ही खाना श्रच्छा नहीं लगता, पीना शब्दा लगता है। इससे सबेरे-शाम जो दूध श्राता है तो जमा दिया जाता है। फिर उस जमें पदार्थ को पीने लायक बनाने के लिए उसमें कितना ही पानी टालना जरूरी है।

एक रोज श्रीमती ने दूध-वाले को ऐसा सुनाया कि क्या प्रिये! कहा कि दूध लाते हो या तमाशा करते हो ? दूध में र्यंगलो डालकर, फर्श पर बूँद टपकाकर दिखाया कि यह तूब है, या पानी है ?

दूध वाले ने नम्नता से कहा कि प्रजी दूथ यो साजिस गाय का है। श्रीमती ने सूचना दे दी कि प्रीर दो-चार रोज देखते हैं। दूव ऐसा ही घाया तो दूसरे से जेना गुरू कर देंगे।

सैने भी देखा कि दूध एकइम तरल है। यहापों तो यह जायगा। छुतकाघों तो छुतक जायगा। पर शाम के इसी दूध को देखा तो सबेरे चकत्ता जमा हुआ है। हैंडिया को दिलाते हैं, उसाते हैं, पर उस परधर से जमें दहीं में कैंप-कपी भी नहीं होती।

श्रय लोग हैं जो कहते हैं कि शको शहेले महा द्या किया जा सकता है। चना श्रकेला भाइ का बना दिनाहेगा? एक के बदलने ने बया होता है। बदलनी तो हुनिया है। समाव नहीं बदले, और परिस्थति नहीं बदली, श्रौर मृल्य नहीं बदले तो किसी एक श्रकेले के वदलने की कोशिश करने से क्या होना जाना है। श्रजी साहय, समाज-च्यवस्थाका ढाँचा ही यद्क्तना होगा। व्यक्ति जो श्रपने को यदलता श्रीर इसलिए श्रपने यदले जाने में जो सन्तोप मानता है, अम में है। यह तो कृप-मंद्कता है। श्रापने खद्दर पहन लिया, चरखा चला लिया, श्रीर समक्त वैठे कि शोपण श्रापने दूर कर दिया। वस पूँजीवादी जीवन-नीति का यही ढकोसला श्रीर यही छल तो है। धर्म कर लिया श्रीर मन को वहला लिया। लेकिन साहब, व्यक्ति इस तरह श्रपने को बदलता श्रीर चैन मानता है तो इससे यही बहा नुकसान होता है कि उस न्यक्ति में जो सामाजिक श्रसन्तोप होना चाहिए वह नहीं रहता । प्रगति की सम्भावना उसमें से नष्ट हो जाती है । वह गऊ-भगत वन जाता है। पूँजीवादी विधान को श्रनजाने वह मजवृत करता है। यह जो श्रापकी श्रपरिश्रह श्रीर श्रहिंसा है न, इसमें यही खतरा है। श्रादमी श्रपने सुधार के चक्कर में पड़ जाता है श्रीर समाज को श्रनसुधरा रहने देता है। धर्म की व्यर्थता यही तो है। वताइये भला कि व्यक्ति की भी कोई सत्ता है। ज्यक्ति परिस्थितित्रों की उपज है। स्राप स्थिति बाहर निकल ही नहीं सकते । धर्म की बात श्रीर श्रात्म-सुधार की वात तो वचाव जैसी है। सामने कर्तव्य की चुनौती है श्रीर श्राप धर्म में मुँद गाइते हैं। चादिए तो यह कि क्रान्ति की तैयारी करें, श्रीर श्राप भलाई सिखाने की सीख देते हैं। बुरे विधान के नीचे भला होना सम्भक ही नहीं है। भले यनने की कोशिश पहले ही से वेकार है। वह यालक के धँगूठा चूसने जैसी है। श्रवने खँगूठे में रस लेते रहिए श्रीर वाहरी जगत् के जिए मृढ यने रहिए। जी नहीं, व्यक्ति नहीं बदल सकता। समाज यदले तभी न्यिंक के यदलने की सम्भावना है। 🧳

पूँ जीवादी समाज-व्यवस्था से वेहद क़ुद्ध एक साथी मिले। साथी थे, इधर श्राठ-एक यरस से साथ छूट गया था। क्रान्ति की लगन उनमें पहले से कम नहीं पाई। पूँ जीवादी विधान के प्रति क्रोध छुछ श्रधिक श्री उक्तद्व दीला । पहले गाँव-गाँव डोलक्र किसानों का कान करते थे । लेकिन शायद उन्होंने पा लिया कि ऐसे टुद्ध म होगा। असल चीज प्रजीवाद है। उस प्रजीवाद से खुद उसके श्रसों से ही लड़ा जा सकता है । पुँजीवाद की जगह समाजवाद चाहिए । समाजवाद के प्रचार के बिए पूँनी चाहिए। इसलिए समाजवादियों को पहले पूँजी यनानी होगी, तभी पूँजी श्रौर पूँजीवादियों को चुनौती दी जा सकेगी। साधी समसदार थे, श्रोर सममक्र उन्होंने यह सत्य पाया शीर गाँठ घाँध ली । श्रव देख रहा हूँ कि एक इंश्योरेन्स कम्पनी के प्रधान श्रागनाहु तर हैं। मोटर उनके पास है, दूसरे दुनें में सफर करते हैं। उनसे मुक्त मालूम हुआ कि क्रान्ति होगी, श्रीर जल्दी होगी । गांधीजी का चर्का उसे नहीं रोक सकेगा उन्हीं से यह मालूम हुआ हि समाज बदले तभी च्यक्ति यदल सकेगा, श्रीर कि उन दिनों गाँव-गाँव भटककर उन्होंने श्रपनी जिन्दगी यरयाद की यो । श्रय देखिये कि कोई चार दर्जन अरने कार्य-कर्तात्रों को मैंने काम से लगा दिया है। नाम कम्पनी का, काम समाजवाद का। साथी श्रव खुद किसी लायक श्रपने को पा रहे हैं। पहले क्या था ? पूँजीपतियों के हाथ की कठपुतली ही हम थे। शब पूँजीपितयों के घर में दाखिल होकर श्रन्टर से संध लगा सकते हैं। पाँच सौ माहवार मिलते हैं, मोटर मकान का भत्ता घलग । सप पूँर्जा-पित नहीं कह सकता कि हम कुछ नहीं है।

योले, श्राप कहेंगे कि में समाजवादी नहीं हूँ। तो में कहुँगा कि श्राप समाजवाद जानते ही नहीं। माई, दुनिया श्रादर्श नहीं है। घलना चलने के ढंग से होता है। समाजवाद में खूरी है तो यही कि यह व्यावहारिक श्रादर्श है। पहले भी तो में ही था। गांधी के नाम पर नंगे पाँव गाँव-गाँव ढोलता फिरता था। पर उससे क्या हुआ? मेंने प्या पाया? दुनिया ने क्या पाया? श्रव देनिए कि में कुछ हूँ, सीर दो चार का भला कर सकता हूँ। समाजवाद यही कहता है कि निर्मा श्रादर्श के फेर में न पड़ो। तुम श्राखर क्या कर लोगे? रेस है, हार

है, तार है, पैसा है। इन सबके अपर सरकार है, तब-तक छौर भी सब-इन्छ उसके मुताबिक है। काम श्रम्ज है उसको बद्दलना। उसके लिए फिर ताकत चाहिए। इसलिए हमारा प्रोग्राम पहला हो सकता है Capture of power। फिर जो काम बरसों में न हो, बह च्यों में हो जायगा।

सेरे साथी-मित्र बढ़ गये हैं। भगवान दनका भला करे। लेकिन शाम का पानी-सा दूध यह जो सबेरे शवक पत्थर-सा हो गया है, सो कैसे ?

पर श्रादमी की बात के बीच ये दूध-दही प्रतित विषय है। श्राये दृध, छूपा होगी, श्रोर पी लिया जायगा। गर्मी के दिन हैं तो दही मय कर लस्ती ले श्राई जाय। तब उसके साथ न्याय किया जायगा। पर चर्चा वास्तविक यह है कि श्रादमी श्रकेला क्या कर लेगा? हरिश्चन्द्र ने सत्यवादी होकर क्या कर लिया? युधिष्ठिर धर्मराज होकर हिन्दुस्तान को कोन तार गये? श्रोर हिमालय की कन्दराश्रों में जो ऋषि महात्मा सुने जाते हैं उन्होंने हमारा कीन दुख हर लिया है? बाँस श्रपनी जगह लम्बे-से-लम्बा हो जाय, तो क्या इसी कारण उसके श्रागे लिर सुकाएँ, श्रोर श्रपनी बुद्धि को गवाँ दें?

वात पक्की है। समुद्र में वूँद क्या यनाए ? शर्वत की वूँद ढालिए, समुद्र क्या मीठा हो जायगा ? वह वूँद सोचा करे कि मेरी मिठास समुद्र को मीठा कर रही है। पर वह विचारी नहीं जानती कि समुद्र के खारेपन के बीच उसकी मिठास निरी ब्यंग है। वह अपने को मोठी जानती है तो अपने को नहीं जानती।

वात कुछ ऐसे फौजादी तर्क की है कि जवाय नहीं बन सकता। इसिजिए छगजी शाम जय दृध छाया छौर गर्म करने के वाद जमाया जाने लगा तो मैंने श्रीमतीजी को पकड़कर कहा,—'सुनो जी, वताथ्रो, तुम किस जादू से पानी-दूव को चकत्ता दही कर देती हो।'

श्रीमती ने कहा सजाक का वन्त तो देखा करो। छोड़ो, मुक्ते काम

करने दो।

Emplonin Herri.

मैंने स्त्री की मित पर चाड़ा कि साया ठोक लूँ। यहाँ गर्न जिल्लामा है श्रीर यह ठठोली समसती हैं। उन्हें क्य पता चलेगा कि उनसे बाहर भी कुछ दिलाचस्ची के लिए हो सकता है। वेशक किन्हीं (विशेष कर हमारी) श्रीमती का माहास्य कम नहीं है। उनके कारए में पित श्रीर हिंदी पता यनने के श्रनन्तर निकम्मा तक यना हैं। लेकिन हैंर, उत्तर में

मेंने कहा, 'ठठोली न जानो, सच यताश्रो कि तुन यह करती क्या हो रिकेट कहा—'श्रव्हा, श्रव्हा, यस मुक्ते यह दशी किया लेने दो।'

सुक्ते उनके हँसने पर चड़ा गुस्सा धाया। क्या में कोशा पित ही हूँ, तास्त्रिक विलक्ष्त नहीं हूँ? मैंने कहा—'सुनो जी, तुम्हारी नहीं, दहीं की बात है। वह कैसे जमता है?'

बोली-"देख लो, जमा तो रही हूँ।"

मैंने देखा। देखा कि वह घन्दर से विषया में रखा जामन कार्ट्। जामन यानी दही की छुटक। दूध या ढाई सेर। दही की माहा इतनी कि एक फूँ क मारो तो इजरत हवा में हवा हो रहें!

श्रीमती जी उस दही को उँगिलियों पर लेना ही चाहती थीं कि मैंने कपटकर उस चिपिया को छीन लिया। कहा—'ठहरो जी, ग़जद किये डाल रही हो!'

श्रीमती जी ने प्रसन्तता दायकर कहा— 'यह नुम्हें कभी पत्रा हो जाता है!'

मेंने मन में कहा कि हाय, दहीं से या दुनिया की किसी चीत में कोई श्रीमती श्रपने को यहकर मानना क्या कभी नहीं छोट सहेंगी? सचसुच, क्या कभी भी नहीं?

योला—'देखो, आज एक पुराने साथी मिले थे। समाजवाद का तुसने नाम सुना होगा! पर तुमने क्या सुना होगा, वह गहरी चीड़ है। उन मित्र ने उसकी याह ली है। वही आज मिले। हुसी से गो कह रहा हूँ कि तुम थाज दही नहीं जमाने पाथोगी। पहले मुक्ते तुम श्रपनाजाद समकाश्रो । "श्ररे नहीं, श्रांख का जाद तो में जानता हूँ। नहीं-नहीं, बह जाद श्रांख में जेके मुक्ते न देखो, दुहाई तुम्हारी। श्राज तुम दही न जमाश्रो। मुक्ते बताथो—में जमाऊँगा।'

यहाँ जरूरी है कि श्रीमती की कथा को वाद दें। वह घर की निजी वात है। परिणाम-भर कह दें। सो यह कि श्रीमती का श्रभाव पाकर चिपिया में बेंठे उस नन्हें-से दही से मैंने सीधी यात-चीत शुरू की। कहा—'हजरत, सच कहिए कि वह आप हैं, जो इतने दूध को कुछ धंटे में दही कर देते हैं। यूँ तो धाप पर मुक्ते तरस धाता है। क्या तो जनाव की हैसियत! क्या डीज-डौज! वहलाह! लेकिन श्रीमती कहती हैं कि यह उनकी सिफत नहीं, श्रापका तुफ़ैल है। यकीन तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भी मौका है कि धाप श्रपनी कैंफियत दें।'

दही साहय कुछ नहीं योले। ऐसा मालूम हुआ कि शरस के मारे वह कुछ और सफेद पड़ गए हैं।

मैंने कहा—'वयराइये नहीं। श्रीमती जी के श्रतावा में श्रीर किसी से वेजा सल्क नहीं करता। कुछ गुन हो श्राप में तो वेसा कहिए। श्रीर जो नाहक गुनहगार श्रापको माना जाता हो तो वह साफ कह दीजिए। तब श्रापको दूध के श्रन्दर नहीं डाला जायगा, विक्त श्राराम के साथ पानी में तैरा दिया जायगा।

दही महाशय इस पर भी गुम रहे तो मुक्ते तैश श्राया। मैंने कहा कि 'देखिए जनाय! श्रापकी नन्हीं-सी जान है, इसिखए इस बार श्रापकी गुस्ताखी माफ करता हूँ। श्राप तो हो सकते हैं नाचीज़, लेकिन मेरे सामने गहरा सवाल है। इसिखए में श्रापसे सच्ची केंक्रियत चाहता हूँ। ययान कीजिए कि किस तरह इतने दूध को श्राप दही की शक्ज देने के इरादे रखते हैं।'

श्राखिर मेरी धमिकश्रों से इज़रत को चेत हुआ। पर वह कुछ बोल नहीं सके। उद्यहन पानी भर लाए।

मैंने कहा-'ए भाई, यो पानी क्यों होते हो ? बदराख़ो सत । वैकस्र हो तो एकदम कह दो। सुक्ते तुन्हें दूध में फेंकने की हिद नहीं है। तुम्हारे कहने की देर हैं कि तुम परी हो। तय श्रीमती की कहूँगा, इस विचारे दही पर श्रपनी बला क्यों टालती हो। जादू नुम में है शीर ख़ता इस विचारे दहीं की बताती हो । बात यह है भाई, कि बिन्दरी समाज को हमें ठीस शक्ल देनी है। घ्रय ठस टस्ल की ज़रूरत है जिससे यह काम हो। सुके एक शास्त्र के शास्त्री ने ज्ञान दिया है। इसलिए में तो जानता हूँ कि तुम्हारी धदना है सियत में यह दम दया हो सकता है। यकीनन श्रीमती के हाथों की सिफत है। उनके हाथ का ज़ीर जानता हैं। यच्चे के गाल पर पड़ जाता है तो श्राध घंटे तक मुसरी तरफ़ का गाल लाल नज़र श्राता है। उस हाथ की पावर की करानात से ही दूध ठोस वन सकता होगा। क्या में चारों तरफ पावर पोलिटियस देखता नहीं हूँ। करामात जद्दा है, ताक़त की ई। 'पाछी ताक़त' (Capture of power) से दूसरा सिद्धान्त इस दुनिया में हो पया सकता है। पर में जानता हूँ श्रीमती का छत । घपना यह मेरे हाथों श्राने देने वाली वह नहीं है। तभी तो नुक्त विचारे को मेरे श्रामे कर दिया है। कह गई हैं कि सब करनी तेरी है। घदरा नहीं, भाई। पानी-पानी मत हो। तेरी शकल से देख रहा हैं कि तू हीन है। तुक्तमें हुए नहीं है। कहाँ है तुक्तमें शक्ति ? तुक्या जानता होगा विल पॉवर यगैर इस या उस पॉवर कभी कुछ होता जाता है ? भोले लोग हैं जो हैरवर को मानते हैं। पर लो, तुमसे भी में क्या कहने बैठा हूँ। पानी हुया पत्ते पर दस्ता तो तू जा रहा है। तू यिचारा क्या समझेगा। शस कर दे भाई ! ताकि मैं नुके छुटी दूँ श्रीर श्रीमती को युतादर वहूँ दि श्री जाटूगरनी, ले यह दूध, और कर दे इस पानी को शपनी शक्ति के आहू से पत्यर । सुना भाई, त् सब कबूल दे और तुके हुई। ई।

म्नासिर बात शास्त्रीय ही सच निकली न ! मुक्तने गरी-वर्श सुनी तो दही गिड्गिड़ा म्नाया । मेरे देखते-देखते वद कींपा, दिला घीर परिस् की भाँति पत्ते से यह निकला। श्राले में रखे पत्ते पर से यहती वह धार फर्श पर टपटप टपकने लगी। मुक्ते वेहद करुणा श्राई। मैंने उससे त्तमा माँगी। कहा कि साई, मेरा तुम कसूर न मानना! पत्नी नाम की स्वामिनी जो मेरे ऊपर हैं, वही श्रपने को बचाकर तुसे मेरी हिरासत में दे गई हैं। लेकिन तू निदोंष है यह मैंने श्रच्छी तरह देख लिया है। ले भाई, मुक्ते त्तमा कर श्रीर श्रव तू जा।

यह कहकर श्रांसू की धार में टपटप टपकते उस दही के पत्ते की श्राहिस्ता से मैंने चहती मोरो में छोड़ दिया। वह पत्ता कृतज्ञता में भीगा मोरी के पानी की जहरों पर नाचता हुआ चला गया।

में अपने से खुश था। निर्दोप को वन्धन-मुक्त करने की खुशी कैसी होती होगी, इसका में तब अनुभव कर रहा था। कि हाय, तभी आ पहुँची सिर पर श्रीमती! वोलीं, 'श्रव तक क्या हो रहा है? तब से दूध नहीं जमा?'

मेंने कहा, 'जादूगरनी तुम हो !'

वोलीं, "क्या हो रहा है तुम्हें आज ?"

मेंने कहा, 'छोड़ो, तुम नहीं समकोगी। श्राज शक्ति को मैंने पह-चाना है। जोग जानते होंगे कि दही दूध को जमाता है। पर वे तुम जोगों को जानते नहीं। राज्य शक्ति से चलते हैं, क्रान्ति शक्ति से होती है, श्रीर दूध शक्ति से जमता है। तुम जादूगरनी हो। जो, यह दूध जमाश्री।'

मेरे आकिस्मिक बोधोदय श्रीर मोहावेश को किंचित् सन्द वनाकर वह बोर्ली, "दही का पत्ता कहाँ है ?"

मैंने कहा, 'क्यों सुके खुलती हो, रानी ? यह सव तुम्हारी ही माया है। दही को तो मैंने छुट्टी दे दी है।'

बोर्जी, "तुम्हारा सिर! सच बोर्जी, दही कहाँ है।"

लेकिन में तो शास्त्रीय रहस्य को पा गया था। इससे सग्न भाव से श्रीमती की कीड़ा देखता रह गया। निवनी वह फल्लाई, उतना ही उनके शक्ति के जारू में मेरा विश्वास श्रटल होवा गया।

योलीं, "श्रय इस वक्त कहाँ से में जामन काकर पटकें। मेरे करम फूटे हैं। यताते क्यों नहीं कि इस वक्त कहाँ से जामन छायगा! दही क्या श्रपने सिर से जमा दूँ!"

किन्तु उनके समस्त रोप को मग्न भाव से मैंने प्रहल किया। कहा, "जो कहो श्राधी रात करने को मैं तैयार हैं। जामन के नाम पर जो मैंगावी हो वह यह लाया। पर जामन विचारा कुछ नहीं है। सब तुम्हीं हो, नयोंकि शक्ति हो। शक्ति हो सब है।"

श्रीमती ने कहा, "इतने बड़े हो गए फिर भी नुम्हें""

पर हाय, श्रीमती जादूगरनी हों कि देवी हों, की तो हैं ही। इससे वह क्या जाने। श्रपने-दी-श्रपने को वह तो देख सकती हैं। पर में वी एक महा रहस्य की यात जान गया हूं। वह यह कि दहीं की एक फिटक सेरों दूध को नहीं जमाती। यह दो श्रीमतियों की इसना हैं कि लोग ऐसा समस्ते हैं। सोग तो ऐसा भी समस्स लियां करते हैं कि प्रमुक एक श्रादमी ने इतिहास बदल दिया, या श्रमुक ने एक नया युग ला दिया। पर वह तो सब कहने की यात है। न दही दूध जमाता है न स्यक्ति समाज बनाता है।

समाज का शास्त्र है तो समाज की यसित्यत समाज में नहीं शास्त्र में हैं। उस शास्त्र से सिद्ध है कि घरवाली घर के वृध को घरने हाथ के जोर से जमाती होगी। भावार्थ, पहले सब कहीं डोर को हाथ में लेना होगा। चाहे यात घर की हो, सभा की हो, समाज सरकार को हो। सत्ता लिए यिना कुछ न होगा। लेना, यानी छीन लेना। यह जयरदम्स काम छल के चल, या बल के छल से ही हो सकेगा। हमारी श्रीमती में ज़रूर छल है, यही तो बल है। इसी से तो उनके छागे दूध दिवारा दही कैसे न ही रहेगा! खर, श्रीमती की चात रखने की जामन मैंने ला दिया। पर मैं जानता हूँ कि जामन का नाम था, काम तो श्रीमती का था कि दही-जैसा कल मिला, चैसा श्राज मिला, श्रीर श्रागे उन छल-वल-शालिनी की मुक्त पर दया-माया रही तव तक मिलता रहेगा।

## वाजार-दुशन

पुक्र यार की यात कहता हूँ। मित्र याज्ञार गए तो ये कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एक्ट्रम यहुत-से यरदल पास थे।

मेंने कहा--यह क्या ?

योले-यह जो साय थीं।

उनका श्राशय या कि यह परनी की महिमा है। उस महिमा का में कायल हूँ। श्रादि काल से इस विषय में पित से परनी की ही प्रमुख्ता प्रमाणित है। श्रीर यह व्यक्तिस्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीस्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोदे, तो क्या में जोट्टू किर भी सच सच है कीर वह यह कि इस बात में परनी की श्रोट ली जाती है। मूल में एक श्रोर तक्त्व की महिमा सविशेष है। वह तक्त्व है मनीयेग, श्रयांत् पैसे की गरमी या एनर्जी।

पैसा पावर है। पर टसके सब्त में श्रासपास माल-टाल न जना हो तो क्या वह खाक पावर हैं! पैसे को देखने के लिए धेंक-हिसाद देखिए. पर माल-श्रसवाब मकान-कोठी तो श्रनदेखे भी दीखते हैं। पैसे की टम 'पर्चेक्निंग पावर' के प्रयोग में ही पावर का रस है।

लेकिन नहीं। लोग संयमी भी होते हैं। ये फ़िज्ल मामान को फ़िज्ल समस्तते हैं। वे पैसा यहाते नहीं हैं श्रीर युद्धिमान् होते हैं। युद्धि श्रीर संयमपूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। यह पैसे

की पावर को इतना निश्चय सममते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है।

मैंने कहा—यह कितना सामान ले श्राए !

मित्र ने सामने मनोवेग फैला दिया, कहा—यह देखिए। सव उड़ गया, श्रय जो रेल-टिकट के लिए भी बचा हो!

मैंने तब तय माना कि श्रौर पैसा होता तो श्रौर सामान श्राता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं श्राया, श्रपनी 'पर्चेज़िंग पादर' के श्रनुपात में श्राया है।

लेकिन ठहरिए। इस सिलसिले में एक श्रीर भी महत्त्व का तत्त्व है, जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस करतव में बहुत-कुछ हाथ है। वह महत्त्त्व है, बाज़ार।

मैंने कहा-यह इतना कुछ नाहक ले आए !

मित्र बोले--- कुछ न पूछो। बाज़ार है कि शैतान का जाल है ? ऐसा सजा-सजाकर माल रखते हैं कि वेहबा ही हो जो न फँसे।

मेंने मन में कहा, ठीक। वाज़ार श्रामिन्त्रत करता है कि श्राश्री मुक्ते लूटो श्रीर लुटो। सब भूल नाध्रो, मुक्ते देखो। मेरा रूप श्रीर किसके लिए हैं ? में तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो, तो भी देखने में क्या हरज है। श्रजी श्राश्रो भी।

इस श्रामन्त्रण में यह खूबी है कि श्राग्रह नहीं है। श्राग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊँचे बाज़ार का श्रामन्त्रण मूक होता है श्रोर उससे चाह जगती है। चाह मतलव श्रमाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर श्रादमी को लगने लगता है कि उसके श्रपने पास काफी नहीं है। श्रोर चाहिए, श्रोर चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है श्रोर यहाँ कितना श्रतुलित है। श्रोह!

कोई भ्रपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पांगल। श्रसन्तोष, तृष्णा श्रोर ईर्ष्या के बायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह देकार दना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गर्व-गर्य बाज़ार से कहीं शाम को वापिस धाए। धाए तो माली हाथ!

मेंने पृछा—कर्हा रहे ? बोले—दाज्ञार देखते रहे । मेंने कहा—बाज़ार का देखते क्या रहे ? बोले—क्यों ? बाज़ार— तय मेंने कहा—लाए तो झुछ नहीं !

बोले—हों। पर बह समझ न आता या कि न लूँ तो क्या ? मर्भा हुछ तो लेने को जी होता था। छुछ लेने का मतलब था शेप मद-छुछ को छोड़ देना। पर में छुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे में हुछ भी नहीं ले सका।

मेंने कहा-- खुव !

पर मिल्ल की बात ठीक थी। खगर ठीक पता नहीं है कि प्या चाहते हो तो सब छोर की चाह तुन्हें घेर लेगी। छोर तब परियाम जास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म।

वाजार में एक जातृ है। यह जातृ श्रांख की राह काम करता है। वह कप का जातृ है। पर जैसे खुम्बद्ध का जातृ सौदे पर ही घटता है, वैसे ही इस जातृ की भी मयांदा है। जैस भरी हो, श्रांर मन व्यक्ती हो, ऐसी हालत में जातृ का श्रसर खुय होता है। जैब काली पर मन भरा न हो, तो भी जातृ चल जायगा। मन काली है तो बाजार की लगेता के मिन्द्र ज उस कर पहुँच जायगा। कहीं हुई उम दक जैब भरी तय तो किर वह मन किसकी मानने बाला है! मालूम होता है पर मन मालूम होता है कि मानने बाला है। जातृ को म्यांत वाला मालूम होता है। पर यह सम जातृ का श्रसर है। जातृ को म्यांत वाली कि पता चलता है कि फैन्ही चीजों की बहुतायत श्राराम में महत् नहीं देती, बहिक ख़लल ही हालती है। योही देर को स्थानिमार को एका

सेंक मिल जाता है। पर इससे श्रिमान की गिल्टी को श्रौर ख़ुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी ?

पर उस जादू की जदद से यचने का एक सीधा-सा उपाय है। वह यह कि बाज़ार जाफ्रो तो मन ख़ाली न हो। मन ख़ाली हो, तब बाज़ार न जाफ्रो। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर नाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन जद्दय में भरा हो तो बाज़ार भी फैला-का-फैला ही रह जायगा। तब वह घाव बिलकुल नहीं दे सकेगा, बिक कुछ फ्रानन्द ही देगा। तब बाज़ार तुम से कुतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ-न-कुछ सच्चा जाम उसे दोगे। बाज़ार की. फ्रसली कुतार्थता है श्रावश्यकता के समय फाम श्राना।

यहाँ एक अन्तर चीन्ह लेना वहुत ज़रूरी है। सन ख़ाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलव यह नहीं है कि वह मन बन्द रहना चाहिए। जो बन्द हो जायगा, वह शून्य हो जायगा। शून्य होने का श्रिधिकारं बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से सम्पूर्ण है। शेष सब श्रपूर्ण है। इससे मन बन्द नहीं रह सकता। सब इच्छाश्रों का निरोध कर लोगे, यह ऋठ है। श्रीर श्रगर 'इच्छानिरोधस्तपः' का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप फूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोज्ञ की राह वह नहीं है । डाट देकर मन को बन्द कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है स्रौर श्रादमी की हार । श्राँख श्रपनी फोड़ ढाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ ? ऐसे क्या जीम मिट जायगा ? श्रीर कौन कहता है कि श्रॉंख फूटने पर रूप दीखना बन्द हो जायगा ? क्या श्रॉंख बन्द करके ही हम सपने नहीं लेते है ? श्रीर वे सपने क्या चैन-भंग नहीं करते हैं ? इससे मन को बन्द कर डालने की कोशिश तो श्रच्छी नहीं। वह श्रकारथ है। यह तो हठवाला योग है। शायद हठ-ही-हठ है, योग

नहीं हैं। इससे मन कृश भले हो जाय और पीला और अराक जैने विद्वान का जान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह न्यापक की जगह संकीर्ण और विराट् की जगह चुड़ होता है। इसलिए उसका रोम-रोम मूँ दकर बन्द तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण क्य है ? हम में पूर्णवा होती तो परमारमा से अभिन्न हम महागून्य ही न होते ? अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्ण ना के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कम सदा इस अपूर्ण तो की स्वीकृति के साथ होता है। अवः उपाय कोई बदी हो सकता है जो बलाव मन को रोकने को न कहे, जो मन की भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हों, मननानेपन की स्वूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद एक नहीं है।

पड़ीस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन वेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें किवने घरस हो गए हैं। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने छः श्राने पैसे से ज्यादे नहीं कमाये । चूरन उनका श्रासपास सरनाम है । और गुरू खुद लौक्ष्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो धान खुशहाल क्या मालामाल होते ! क्या कुछ उनके पास न होता ! ट्यर दस वर्षों से में देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों-हाथ जाता है। पर यह न इसे थोक देते हैं, न स्थापारियों को वेचते हैं। पेशगी धार्टर कोई नहीं लेते। वैधे वक्त पर अपनी चृतन की पेटी लेकर घर में पाहर तुन् नहीं कि देखते-देखते दुः आने की कमाई उनकी हो जाती है। लीग डनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी प्रधिक शापर चह भगतजी के प्रति धपनी सद्भावना का देव देने को उत्सुक गाते हैं। पर दः श्राने पूरे हुए नहीं कि मगतती यात्री यूरन यातकों हो मुफ्त याँट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुछा है कि कोई डन्हें पण्यीस्परी पैसा भी दे सके ! कभी चुरन में लापरवाही नहीं हुई है. और कभी शेग होता भी भैंने उन्हें नहीं देखा है।

श्रोर तो नहीं, लेकिन इतना मुक्ते निश्चय मालूम होता है कि इन चूरनवाले भगतजी परं बाज़ार का जादू नहीं चल सकता।

कहीं श्राप भूल न कर वैठियेगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला में चुरन नहीं वेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हलकी यात भी न सोचियेगा। यह समिक्कियेगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ वताने की में हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले श्रादमी को श्रवर-ज्ञान तक भी है या नहीं। श्रीर बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी । छोर हम-श्राप न जाने कितनी बड़ी-बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकद्म नाचीज़ आद्मी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान शेणी का सदस्य होकर भी में यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस घपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उसपर याज़ार का जाटू वार नहीं कर पाता। माल विद्धा रहता है, श्रीर उसका सन ग्रहिंग रहता है। पैसा उसके ग्रागे होकर भीख तक साँगता है कि सुके लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मस व्यक्ति पैसे को अपने प्राहत गर्व में विलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आद्मी के शारो क्या पैसे की व्यक्त-शक्ति कुछ भी चलती होगी ? क्या वह शक्ति कुंटित रहकर सलका ही न हो जाती होगी ?

पैसे की व्यक्त-शक्ति की सुनिए। वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हैं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलें को कोंधती एक कठिन व्यक्त की लीक ही ध्रार-से-पार हो गई। जैसे किसी ने घाँलों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर, श्रीर तुम उससे विन्वत हो! यह मुक्ते ध्रपती ऐसी विडम्यना मालूम होती है कि वस पृछ्यि नहीं। में सोचने को हो ध्राता हैं कि हाय, ये ही माँ-वाप रह गए थे जिनके यहाँ से जन्म लेंने को था! क्यों न मैं मोटरवालों के यहाँ हुआ! उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुक्ते श्रपने सगों के प्रति कृतव्य कर सकती है।

लेकिन क्या लोकवेंभव की यह व्यंक्र-राक्ति उस चूरन वाले क्रांके वित्कर सनुष्य के श्रागे चूर-चूर होकर ही नहीं रह लाती ? चूर-चूर क्यों, कहो पानी-पानी !

तो वह क्या बन्न है जो इस तीले ब्यज्ञ के प्राप्त प्रतिय ही नहीं रहता, यहिक मानों उस ब्यंग की कृरता को ही पिषटा देता हैं ?

उस बल को नाम जो हो; पर बह निश्चय उस कहा करना नहीं हैं जहाँ पर लंसारी चैभव फलता-फूलता है। यह कुछ प्रयर जाति का तस्त्र है। लोग स्पिरिचुत्रल इहते हैं; ध्राप्तिक, धार्मिक, नैनिक करने हैं। मुक्ते योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में धन्तर देखेँ धौर प्रतिपादन कहाँ। मुक्ते शब्द से सरोकार नहीं। में बिद्वान् नहीं कि शब्दों पर प्रवर्षे । लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृण्या है, यहोर रायने की रहता है, वहाँ उस यल का बीज नहीं है। यहिक घदि उसी यल को समा वस मनकर बात की जाय तो कहना होता कि संचय की तृष्णा धौर बैभव की बाह में ब्यक्ति की निर्वलता हो प्रमाणित होती है। निर्वल ही धन की खोर सुकता है। वह प्रयत्नता है। वह मनुष्य पर धन दी धौर की खोर सुकता है। वह प्रयत्नता है। वह मनुष्य पर धन दी धौर कितन पर जह की विजय है।

पुक बार चूरन वाले भगत जो बाहार चीक में दील गए। मुक्ते देखते ही उन्होंने जय-जयराम किया। मैंने भी हयराम कहा। उनरां घाँखें वन्द्र नहीं थीं घाँर न उस समय वह बाहार को दियों भीति कोस रहे माल्म होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत पालक मिले जो भगत जी हारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबसे ती हमां में हैं मकर पहचाना। सबका धामबादन लिया थीर सबसे लियाहार में होकर उनकी घाँखें किसी से भी कम खुलों थीं। लेकिन भी पह नहीं कहा जा सदेगा दि घोर-पाहार में होकर उनकी घाँखें किसी से भी कम खुलों थीं। लेकिन भी पह नहीं था। रादने की लाचारी उन्हें नहीं थी। यावहार में पमोदेश दन्हें हाणि पाष्ट्र खोद-भीति के दित्य हाल खोर खोदेन से खाँचे सह जह जाते थे। भीति-भीति के दित्य हाल से बीक भरा पहा है। उस सबके शिव धारीति हम भगत दि मह में

नहीं हैं। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनमन में प्राशीर्वाद हो संकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली श्राँख, तुष्ट श्रीर मंग्न, वह चौक-बाज़ार में से चलते चले जाते हैं । राह में बढ़े-बढ़े फैंसी स्टोर पढ़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी पनसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो-चार श्रपने काम की चीज़ लीं, श्रौर चले म्राते हैं। बाज़ार से हठ-पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है; लेकिन ग्रगर उन्हें जीरा श्रीर काला नमक चाहिए तो सारे चौक-याज़ार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है, जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत-भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए श्रासानी से नहीं यरावर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। यस इस निश्चित अतीति के यल पर शेष सब चाँदनी चौक का श्रामन्त्रण उन पर व्यर्थ होकर विखर रहता है। चौक की चाँदनी दाएँ-वाएँ भूखी-की-भूखी फैली रह जाती है; क्यों कि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने चाली पन्सारी की दुकान से मिल जाता है श्रीर वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आस-पास अगर चाँदनी विद्धी रहती है तो वड़ी ख़ुशी से विछी रहे, भगत जी उस वेचारी का कल्याण ही चाहते हैं।

यहाँ मुक्ते ज्ञात होता है कि वाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। श्रोर जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, श्रपनी 'पर्चेज़िंग पावर' के गर्व में श्रपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति—शैतानी-शक्ति, न्यंग की शक्ति ही वाज़ार को देते हैं। न तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस वाज़ार को सचा लाभ हे सकते हैं। वे लोग वाज़ार का वाज़ारूपन बढ़ाते हैं। जिसका मतलव है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का श्रर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर श्रादमी श्रापस में भाई- माई श्रोर सुहद श्रीर पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं श्रीर शायन में कोरे गाहक श्रीर बेचक की तरह स्वदहार करते हैं। मानो दोनों एड-दूसरे को उपने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को श्रपता लाम दीखता है श्रीर यह बाज़ार का, यक्ति इतिहास का; सन्य माना जाता है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में श्रावर्यकताशों का शादार-प्रदान नहीं होता; बिक शोपण होने लगता है। तय कपट मफल होता है, निष्क्रपट शिकार होता है। ऐसा बाज़ार मानवता के लिए विश्वरयना है। श्रीर जो ऐसे बाज़ार का पोपण करता है, जो उनका शास शना हुशा है, वह श्रर्थ-शास सरासर श्रींचा है। वह मावाबी (Capitalistic) शास्त्र है। वह श्रर्थ-शास श्रनीति-शास्त्र है।

## जड़ की बात

उस रोज़ देखा कि सहक के किनारे धूप में एक श्रादमी पड़ा हुश्रा है। हिड्डियों का ढाँचा रह गया है श्रोर मिनटों का मेहसान है। चलती सड़क, काफी लोग श्रा-जा रहे थे। वे उसकी तरफ़ देखते श्रीर वढ़ जाते थे। मेंने भी उसकी तरफ़ देखा श्रोर वढ़ गया।

उस दश्य पर श्राने से कुछ पहले उसी सड़क पर मैंने देखा कि प्क मोटर चलते चलते रकी। उसमें से दो व्यक्ति उत्तरे श्रीर नीचे कुछ देखते हुए पीछे की श्रीर गये। श्राखिर कुछ दूर चलने पर एक रुपया उन्हें पड़ा हुश्रा मिला। वह शायद उन्हें मोटर से जाते हुए दीखा होगा। उसके लिए ही वे मोटर से उत्तरे थे।

करपना की जिये कि उस श्रादमी की जगह ताँवे का एक पैसा पड़ा होता, तो क्या उसकी पड़ा रहने दिया जाता ? जखपती भी होता तो शायद उसे देखते ही उठा लेता । रुपये की तरफ़ उन मोटर वालों की सावधानता देखी ही जा चुकी है । इसी तरह धन का प्रतिनिधि एक भी सिक्का कहीं पड़ा हो, तो किसी के देखने की देर है कि वह धूज से उठाकर छाती के पास की जेब में रख लिया जायगा।

लेकिन श्रादमी की दूसरी वात है। श्रादमी मरने के लिए श्रादमी की श्रोर से हुट्टी पा गया है। कारण, पैसे की क़ीमत है। श्रादमी की क़ीमत नहीं है।

٠.

द्या श्राष्टि की दात छोड़िये। किसी को पुर्संत क्यों कि द्या में पड़े ? द्या का दावा नहीं हो सकता। मरहीं है कि द्यादान द्या दरे। मरहीं नहीं है तो द्या न करने के लिए किसी को दोप नहीं दिया का सकता। श्रयांत् यह प्रश्न नहीं है कि द्या श्रादर्श में क्यों नहीं रही। श्राप मानते हैं कि किसी के दित में द्या होती को यह दल श्रपत्ते श्राप मानते हैं कि किसी के दित में द्या होती को यह दल श्रपत्ते श्रादमी का हुछ उपचार करता। पर सुक्ते इससे मन्तोप नहीं है। उम श्रादमी के उपचार के लिए द्यादान व्यक्ति की शहरन हो। धौर हममें ले हर कोई उस नरह के उपचार में सचेट न हो, यह हियति धौ मेरी विन्ता का विषय है। इस स्थित में कहर कीई पड़ा दोप है। द्याल होने के कारण की में उस गरीय के लाम श्रा सकता है, ममनदारों के कारण नहीं, श्रात का यही हाल है। इस गरीय को यचारर करा होगा? लेकड़ों-हजारों मरते हैं। श्रजी दोदों, श्रपना काम देगों। एम किर में लगीने, इतने हुए श्रोर कमाई का काम हो न दर की। यह श्रादमी मर जायगा तो किसी का दया लुक्सान होगा? इसते समक-दारी यह है कि दया में न पड़ा जाय।

यह सब ही है और में इससे सहसत हूँ। जहाँ द्या और समक्ष्या विरोध हो वहाँ में समक्ष्य के पन में हूँ। त्या करवी भाउतता है। समस्तारी वह जुनीन है जहाँ पैर टिकता है। हम नहीं माँग सबसे कि हर कोई द्यावान हो। पर समस्तार हर किसी को होता चाहिये। इस में गिरहर लोग ककीर हो गये हैं। यर-घाट के गहीं रह गये, याक-घाट हो गये हैं। कोई मला ऐसे दना है सब दिग्दे ही हैं। महा-पुरुषता का लक्ष्य गहराई से देखें तो द्या से अधिक प्रदेश (निस्ट्रा) है। द्या वह उतनी ही पालते हैं।जितनी समस्तारी में निमनों है।

में धनतः इस्स की सच्चाई से दहता हैं कि इसा की देस्सा सुके सच्ची प्रेर्सा नहीं मालून होती। धीर धगर उस भूते, धंवाल दृत्यान के वहीं सड़क की धूल में पड़े सहने का कारण सिर्फ द्वारा होता वि धादमी में दसा नहीं रह गई, तो मुके यह तेल लियने की प्रवृत्ति ग होती। पर श्राज तो सुके इसी पर विस्मय है कि समकदारी हमें यह समक्ताती मालूम होती है कि हमें, ज़िन्दा श्रादमियों को, उस मरते हुए प्राणी के कंकट में नहीं पड़ना चाहिए। समकदार वेशक द्यालु नहीं हो सकता। उसे दयालु नहीं होना चाहिए। द्या का मतलव श्रहसान होता है। वेशक श्रहसान क्र है। इससे द्या भी क्र है। पर समक को तो समकदार होना चाहिए श्रोर श्राज का समकदार श्रादमी श्रगर श्रपनी राह चलता चला जाता है श्रोर मरने वाले को सड़क किनारे पड़ा रहने देता है तो ज़रूर कोई बहुत यड़ी ख़राबी है। उस ख़राबी का नाम द्या की कमी नहीं, क्योंकि द्या की कमी को श्रथवा कि उसके श्रभाव को हम ख़राबी नहीं कह सकते। वह चम्य वात है। एक वरह से उचित वात है। नहीं, उससे कोई बहुत बड़ी ख़राबी में मानता हूँ। श्रोर उसी ख़राबी को पाना चाहता हूँ।

पड़ा पैसा धूल में से दर कोई उठा लेता है। यच्चे को भी कहना नहीं पड़ता, धूल काड़कर वह उसे जेय में रखता है। ज़रूरत नहीं कि हम समकाएँ—'देखो वेटा, पैसा मिले तो उस पर दया करना, उस विचारे को धूल में पड़ा मत रहने देना।' यह सब ज़रूरत इसिलए नहीं रहती कि पैसे से उसका हित जुड़ गया है। इसिलए एकदम स्वामाविक है कि पैसा दीखे श्रीर उसे उठा लिया जाय।

क्या साँस लेता शादमी ताँवे के एक पैसे से भी कम कीमती है ? में चाहता हूँ कि विज्ञानवेत्ता से पूछकर वता सक् कि मरे शादमी वक में से कितना फ़ॉस्फ़ोरस शौर कितना क्या-क्या मिल सकता है। फिर, मरे शौर जीते की तो तुलना क्या। चेतन श्रादमी में श्रगणित सम्भा-वनाएँ हैं। श्रात्मा में क्या नहीं है ? इस तरह जब कि सुरदा श्रादमी भी जाने कितने श्रनगिनती पैसों से ज्यादा कीमती है, तब जीते इन्सान का तो पूछना क्या ?

पर श्रांकों देखी बात है कि पैसा उठा लिया जाता है; इन्सान को छोड़ दिया जाता है। उसकी क्रीमत पैसे की नहीं है। मैं जानना चाहता

हूँ कि यह अनर्थ कैसे होने में आया ? क्यों यह इस्त्री नहीं है कि देसे पैसे की तरफ़ बीति का हाथ बढ़ता है, बैसे ही परिक उससे भी घविक इन्सान की तरफ हमारा प्रेम का हाथ बड़े ? क्यों यह ज़रुरी है कि श्रादमी द्या की प्रतीका करे शीर तब तक उस श्रोर से श्रदन् की प्रयुक्त बनाए रखे ? क्यों नहीं यह आदमी के स्वार्ध में शामित हो कि वह वृक्षरे की मदद करे ? उसे दूसरे की मदद ही वयों समका जाय ? पैसे को उठाते हैं, तो यह हम अपनी मदद करते हैं। लेकिन छंटेही में भी I help myself to it-यह बाक्य-प्रयोग इन्सान के दारे में नहीं होता। वह मदद दूसरे की है इसलिए द्या भाव से ही वी जा सकती हैं—पह वेबफ़ुक़ी इस में क्यों घर कर गई है ? घगर पैसे को भूत में से उठाकर जेय में रखना उस पर उपकार करना नहीं है, तो रोगी हो सङ्क पर से बढाकर अस्पताल में रखने में भी बपकार की कही धाय-रयकता ग्रा जाती है ? मैं मानता हैं कि जब तब उपकार और हवा की श्रावरमकता ऐसे कामों में मानी जायगी, श्रमीत् जय तक उन्हें शुद लौकिक हित और समसदारी का काम ही नहीं माना जायगा, तय तक हमारी समस्या हुल नहीं होगी । यह हम में से एर एक के लिए स्वाभा-विक होना चाहिए कि हम मृतपाय को जीवनोन्सुण करें । एक लाइमी जाता है तो क्या इससे मनुष्य जाति को पूँजी कम नहीं होता ?

कहा जायगा कि मृत्यु है और रहेगी। में मानता हूँ कि उसे रहना चाहिए। में श्रादमी की श्रमरता में विश्वास नहीं करता; क्योंकि लाग्मा की श्रमरता में विश्वास करता हूँ। इसतिए सबसुब एम कान पर सुने हुख नहीं है कि कोई मर जाता है। पर मरने वाला कैसे मरना है, यह विषय मुक्ते श्रतिशय चिन्ता का मालून होता है। इसे एक नहीं है कि वि किसी को द्वेप से, पृष्णा, क्षोध या निराशा से मरने हैं। इसमें मानव-जाति का बन्धन बहुता है। एक भी श्राहमी क्षमारी द्वेषा पर, इसमें तिरस्कार पाकर मरता है, तो वही हमारे माथे पर कर्ने करा होता बनका है। सच्छुच इस विचारे सहक के कितारे पर पाइमी पर हमा की एए- रत नहीं है। वह तो मरकर छुट्टी पा जायगा, पर ये जो बहे-बहे सर-कारी दफ्तर हैं और खुंगी-दफ्तर और समा-समार्जे समितियाँ और महलों में बसने वाले लोग और वोलने वाले नेता और लिखने वाले लेखक और छापने वाले अख़यारी—हन सब पर तरस खाने की ज़रूरत ज़रूर है। वह जो सड़क पर पड़ा है, खुद में कुछ नहीं है। वह हम सब अहंमन्यों की अहंमन्यता की आलोचना है, सनुष्य पर द्यंग है। वह हमारी शर्म है। जितनो देर वह ज़िन्दा लाश वहाँ पड़ी है, उतना ही हमारा पाप बढ़ता है। उसके मर जाने से वह पाप कायम होता है।

मानव-जाति की व्यवस्था के काम में करोइहा-करोड़ रुपया एक जगह जमा होता है श्रोर उससे फ्रोज श्रोर श्रख-शख, किले, श्रदालतें, दफ्तर श्रोर सरकारें बनती हैं। वह शासन की सत्ताएँ सुव्यवस्था के लिए हैं। इसलिए हैं (यानी होनी चोहिएँ) कि सब श्रादमी जिएँ श्रोर एक-दूसरे का भला चाहते हुए मरें। श्रर्थात् वे सत्ताएँ श्रादमियों के लिए हैं। सत्ता के लिए श्रादमी नहीं हैं। पर श्राज श्रन्धेर है तो यही कि उस सत्ता की रचा के लिए श्रादमी के श्रस्तत्व को माना जाय। श्रादमी यहाँ इसलिए है कि वह मरे श्रोर सत्ता जिये। वह ईंधन है कि सत्तावालों की रोटी पके। श्रर्थात् उनका प्रश्न नहीं है जिनकी सुव्यवस्था के लिए सय-छुछ है, बल्कि मानो व्यवस्था (Law and Order) ही वह देवी है जिस पर बलिदान होना व्यक्ति के व्यक्तिस्व की सार्थकता है। सरकार ईश्वर है श्रीर श्रादमी उस महाप्रमु (सरकार) का सेवक होने के लिए है। फलतः सरकारी श्रमन सब कुछ है श्रीर श्रादमियों का मरना-जीना कुछ नहीं है। सुशासन के लिए श्रादमियों को मारा जा सकता है।

यही तो है जहाँ खरावी है। श्रादमी एक गिरती हो गया है। वह श्रादमा नहीं है, पित्र नहीं है। उसमें श्रपने-श्रापमें कोई कीमत नहीं है। दफ्तर चल रहे हों, श्रीर सरकार की मशीन चल रही हो। जब वह चीज़ ठीक चल रही है, तब दो-चार या सौ-हजार श्रादमी भूखे श्रीर नंगे मर जाँय तो नया हुआ ? सुशासन को आरती तो अलंड यल रही है, उसका रिकार्ड दफ्तर में बरायर तैयार हो रहा है। यह जो आदमी सड़क के किनारे पड़े सिनकते हुए मर रहे हैं, यह तो अपने कमों का फल पा रहे हैं। बाकी हमारा यजट देखी, हमारी रिपोर्ट देखी, हमारी कारखाने में चलकर उसका इन्तज़ाम देखी। तब नुम्हारी शाँचें सुलगी कि सम्यता और उसति कहाँ पहुँच गई है! उस एसित और सड़ी लाश को क्या देखते हो!

दाँ, में यही कहना चाहता हूँ। में कहना चाहता हूँ कि हीमत ' श्रमल को छोड़ गई शौर नकल पर जा चढ़ा है। धादमी का दचाना श्रमल प्राण का यचाना है, इसी से वह निष्फल है। धीर पैसे का यचाना यहाँ सफल है। श्राज की कीमतों की यही सदसे यही धालोधना है। नहीं सवाल है कि तुन्हारी छाती कितनी धही है। सवाल है कि उस पर लटकी तुन्हारी जेब कितनी भरी है। सन्दर से छाती चाई पिचकी हो शौर छुद्र हो श्रीर टसमें शौर किसी के लिए समाई न हो, पर टसको टकने वाली लेब श्रमर गर्म है, श्रीर चौड़ी है शौर मोटी है, तो सब ठीक है। नहीं चाहा जाता धाज कि तुनमें मनुष्यता हो। उसकी जगह तुन्हारे पास धन की पेटी है, तो शब्दा है। धर्मान मृत्य धाज हमारे ठलटे हैं। हीरा धाज कि रहा है शौर कीड़ी को पटीरा जा रहा है। तभी तो देखते हैं कि पैसे पर हाथ लपकता है शौर श्राहमी पर लाव चलती है।

जपर देखा, श्रीर वैज्ञानिक सत्य है, कि मुद्रां शादमी भी शीमत से खाली नहीं है। लीग मुद्री हिंदुयाँ यहोरते श्रीर याहर भेजते हैं। व्यवसायी दनमें से लाभ लेते श्रीर शाविष्कारक तथ्य निकालते हैं। विवेकी के हाथ क्या चीज़ उपयोगी नहीं ? विष्ठा भी वहाँ गाह है श्रीर कृद्दे-कर्कट में से काग़ज़ यनता है। तो भी मदक पर पदे शाइमी से सब श्राँख मोदकर चले गये, जैसे कि उसको लेकर कोई लाभ दा सी। दही ही नहीं सकता। में कहना चाहता हूँ कि वह स्थित सदीष है, जहाँ आदमी को बचाना किसी भाँ ति लाभ का सीदा नहीं रह जाता। वह लाभ का सीदा नहीं है तभी तो हर कोई आदमी उस तरफ नहीं मुदता है। श्रगर हम चाहते हैं कि ऐसे दृश्य हमारे देखने में न श्रावें, तो कुछ ऐसा प्रयन्ध करना होगा कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी श्रीर रोगी को उपचार देना हममें से हरएक के लिए लाभ का सौदा वन जाय। पुरानी क्रीमतें तो बदल गई हैं, न्योंकि ईश्वर बदल गया है। पहले ईश्वर भक्तवत्सल था श्रीर दूसरे जनम में नेकी का हनाम मिल जाता था। इससे नेकी हर किसी के लिए लाभ का सौदा था। पर श्रव सिंहासन पर सरकार है श्रीर स्वर्ग- की जगह तरह-तरह को सरकारी पदिवयाँ हैं। स्वर्ग नेकी से मिलता था, पर रायबहादुरी धन से मिलती है। ईश्वर श्रीरों की सेवा से खुश होता था, सरकार श्रवनी सेवा से खुश होती है। इसलिए पहले का लाभ का सौदा श्रव शाकर टोटे का हो गया है। इससे कोई उसके मंमट में नहीं पहला।

श्रीह, श्राप मोटर से उतरे हैं; श्राप रायसाहब हैं; श्रजी श्रापके कपड़े श्रीर शक्क बतलाती है; श्राहए, श्राहए, घन्य भाग्य! तशरीफ़ लाइए, श्रीर तुम हटो, निकलो! ये दाग़ीले कपड़े लेकर कहाँ घुसे चले श्रा रहे हो ? क्या—? थीमार! सड़क!—तो में क्या जानूँ, उस ग़रीय को उठाने में कपड़े मेरे खराब होंगे। बस, बस, बको मत; चलो, हटो।

हमारा व्यवहार ऊपर के मानिन्द है। श्रीर उससे देखा जा सकता है कि मनुष्य के लिए मनुष्यता लाभ का सौदा नहीं है, बरिक किसी अ क़दर श्रमनुष्यता इस वक्त सौदा है।

क्या कहा ? श्राप नेकी की श्रौर उसके नेक फल की श्रौर ईरवर की श्रौर जगत् की भलाई की बात करते हैं ? श्राप भोले हैं। श्राप ख्वाब में रहते हैं। युग बुद्धिवाद का है श्रौर श्राप में बुद्धि नहीं है। श्राप भावुक हैं। भावुकता के कारण श्राप सीधी उन्नति की सहक पर से हटकर किसी सेवा-वेवा के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं तो पहिए। पर हम बताते हैं कि बह लाभ का सौदा नहीं है।

श्रीर में यही कहना चाहता हूँ कि जय-तक हमारे मानियक शीर सामाजिक मृत्य ऐसे नहीं हो जायेंगे कि श्रादमी का जामाजाम ही मनु- प्यता के पेमाने में नापा जाय, श्रयांत् जय-तक श्रादमी धन से नापा जाया, श्रयांत् जय-तक श्रादमी धन से नापा जाया, मन से नहीं, तय तक हमारी जल्जा श्रीर ग्लानि के दरय हमारी श्रीखों के सामने श्राते ही रहेंगे।

वह श्रालीशान न्युनिसिपैलिटी की हमारत खड़ी है। उसके चारों तरफ़ बाीचा है और पुलिस के सन्तरी हैं। लेकिन उसके पाद मरशुकों की पाँव श्रपने दारिह्य श्रोर श्रपने मेंल को खोले पढ़ी है। न्युनिसि-पैलिटी के महल के लिए क्या यह दश्य कर्लक का नहीं है? श्रीर हम न्युनिसिपैलिटी के उस मेन्थर को सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो सबसे श्रद्धे कपड़े पहनता श्रीर सबसे श्रद्धा योजता है। नगर-पिता हम उसे यनाते हैं, जो सेवा की यक्वास करता है कि सेवा का काम न दशना पढ़े।

पर सब यह है कि मनुष्य का लाम मनुष्यता का लाभ ही है। इससे वह कुछ भी लाभ का सौदा नहीं है, जिससे मनुष्यता की पूँजी लुटती है। इस पात से श्राँत यवांकर जो लाभ के सौदे के फेर में पड़े हैं, वे छपने को मुलावा है रहे हैं। वह दिन झाने पाला है कि हम देखेंगे संचित धन श्रादमी का गौरव नहीं, यह श्रादमी का कोड़ है। श्रीर मालदार यनने की इच्छा मनुष्यता की निष्धि में नक्ष लगावर चोरी करने की इच्छा से कम या भिन्न नहीं है। श्राज हम श्रपने लाभ को दूसरे के धलाम में देखते हैं। हमारी जेव में जो झाठा है पह दूसरे ही की लेव में से तो श्राता है। किसी को दिहद रूपे या यनाए धिना हम मालदार रह या वन नहीं सक्षेत्र। निष्य दिहता ही तस्कीर में हम दरते हैं; तो धपनी धनाश्यता की श्राक्षण से हमें परना होगा! नहीं तो झपने ही रोग का दूसरा पहलू हमारी श्रीलों के झाने जाने में प्य

नहीं सकता। धनी धन में यन्द नहीं हो सकता। श्रीर कितना भी यन्द रहे, श्रपनी श्रात्मा के दैन्य के श्रनुभव से वह नहीं छूट सकता। श्रादमी लाचार है कि मरे श्रीर लाचार है कि जाने कि धन साथ नहीं जाता। इसी तरह वह लाचार है कि पाये कि धन बटोरना बलेड़ा ही बटोरना है श्रीर एक जगह धन का इकट्टा होना शरीर में खून के इकट्टा होकर गिल्टी यनने के समान हैं

तो भी हम अम को पोसते हैं। क्योंकि चारों स्रोर से उसकी सुविधा है। श्रासपास हमारे सब के मनों में सोने की छड़ी बस गई है। उससे श्रादमी को नापा जाता है। हममें उस रोग का थीज है ही। पहासी से भ्रपने को यदकर मान सकें, तभी हमें सुख मिलता है। श्रपने को घटकर मानने को लाचार हों, यही दुःख का कारण है। यस, इस तरह मेरे-तेरे की तराज़ू में इम लटके रहते हैं। वह तराज़् है ही राग-द्वेष की। उसकी उपडी श्रह कार के हाथ में है। उसके बाट सोने-चाँदी के हैं। श्रीर यस, उन्हीं वार्टों पर श्रपना जाभाजाभ तोजकर हम चला करते हैं। पर तराजू ही वह खोटी है। क्योंकि मेरा-तेरा ही गलत है। पड़ौसीं से यहा यनकर जो सुख मेंने माना है, वह सुख मेरे हाथ में कहाँ, वह तो पड़ौसी की मुद्दी में हैं। ऋपने को वह छोटा न माने तो मेरे बहप्पन का सुख भी किरिकरा हो जाता है। इससे मेरा श्रसल सुख तो पड़ोंसी को सुखी यनाने में है। क्योंकि यह सुख सुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। इस ढंग से देखने पर जो जितना लाभ का सौदा समका जाता है, वह उतना ही नुकसान का हो जाता है। क्योंकि श्रहंकार का फूलना श्रात्मा का चीरा होना है। अभिमान श्रात्मा का शत्रु उदरा। धन श्रभिमान की गाँठ है। धन की दुनियाँ में सबसे बड़ा सत्य इन्ज़त है। जो कि खुद भूठ है। इङ्ज़त में तुलनात्मक भाव है। मेरी नाक कैंची होने का मतलय ही यह है कि वह दूसरे से ऊँची है। संसार ऐसे ही चलता है। पर मुक्ति ऐसे थोड़े ही मिलती है।

में मानता हूँ कि परस्पर की सहायता को भलाई की कोटि से

नइ की यात 🔠

उतार कर स्वमाव की कोटि तक हमें लाना होगा। मलाई मानो एक प्रतिरिक बस्तु है। मानो वह कोई उपकार है। यानी इम उस पर गर्व कर सकते हैं। पर, यह तो वड़ी मारी भूत है। मैं जानता हूँ कि श्रमिन मान को जो उसले एक प्रकार की सिंक मिलती है, उनके कारण पहुचा उपकार कर्म किया जाता है। इसीलिए मैं यह दहना भी हूँ कि मला करके दूसरे से ज्यादा हम श्रपना मला करते हैं। इसने भलाई का क्षेय कैसा?

शुक्त में मेंने यही यात उठाई थी कि मलाई जय तक हमसे तूर की वस्तु रहेगी, तय तक काम नहीं चलेगा। हममें से अपने की भला आदमी कहने को शायद ही कोई तैयार हो। पर ममनदार अपने की सब मानते हैं। हम सब स्वार्थी हैं कि नहीं, अपना नक्षा-तुरुमान दें वित हैं। हम सब समसदारी में समान हैं। मैं यही कहना आहणा था कि जिसको नेकी कहकर सामान्य से तैयी कोटि दी जाती है, यह समसदारी (Common-Scose) की यात होनी चाहिये। अर्थात् सामान्य वृद्धि की दृष्टि से नेकी का काम हमारे लिए लाम का मौदा भी होना चाहिये।

यहाँ श्राकर में मानव-समाज के स्ववस्थापकों दो दोष देता हैं। ये इन प्रकृत मानवीय मुल्यों के विकास में सहायक नहीं हो रहे हैं। ये जिस छंदा में श्रपने को शासक मानते हैं श्रीर सेवक की भी ति स्वयहार नहीं करते हैं, उतने ही श्रंश में ये सदीप हैं। उतने श्री शंश में ये सुधी बीमतों को मजबूत करते हैं श्रीर श्रमली बीमतों को उभरते में सेहते हैं। ये इन्सान को इन्सान बनाने की श्रोर प्रेरित नहीं बरते, युविह उसमें बदा बनने, कैंचा श्रीर श्रमीर दनने की लालमा पैदा बरते हैं।

में मानता है कि चादनी में घादमी के प्रति वो तुग्या, देवां, दर्गा धार धाद में के प्रति वो तुग्या, देवां, दर्गा धारे प्रति धावे हैं, वे मृत्यतः द्भी धारे प्रति विवन-वीति के पालन करने के कारण दनते हैं। मना धरिशंग दभी पर कही होती है। स्वितियों में धादादायों की सुनि दो मृत में नष्ट

करने में शासन-सत्ता का हित नहीं है। इससे जनता के ऐक्य से उसे उर लगता है, क्योंकि जनता का अनेक्य शासन का समर्थन है। शासन का सन्त्र है, भेद डालो और राज करो। जन-समाज में श्रेणियों डाल कर शासन चलाया जाता है। ऊँच और नीच, अमीर और गरीय, इस तरह के भेद सत्ता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि उस भेद के कारण सत्ता अनिवार्य बनती है। दो लहें तो बीच-बचाब का काम हाथ में लेने के लिए तीसरा था हो जाता है।

इसी से हितों की अनेकता पैदा करके शासन-सत्ताएँ मज़बूत बनतीं हैं। सब को अपने-अपने स्वार्थ की पड़ती है। इस स्वार्थ की वृत्ति को गहरा करके मानव-जाति के व्यवस्थापक अपनी कुर्सी को निश्चिन्त बनाते हैं। पर यह भी निश्चित है कि इस तरह वह अपनी कुर्सी को कर्लाकित करते हैं। भेद पर बनी व्यवस्था टिकने वाली नहीं। आदमी के भीतर स्वार्थ है तो निस्वार्थता भी है। यानी स्वार्थी आदमी में ही यह प्रतीति निवास करती है कि दूसरे की हानि पर पलने वाला स्वार्थ मेरा सच्चा स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ मेरा ही वह है जो दूसरे के स्वार्थ के साथ अभिन्न है।

इस तरह यह हालत यहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है कि लोग सिड़क के किनारे पड़े जीते कंकाल को देखते हुए निक्ल जायें। जलदी वह समय ग्रा जायगा कि जब ग्रपने व्यवस्थापकों से हम पूछेंगे कि क्यों तुमसे इतनी चूक हुई कि वह श्रादमी सहक पर पड़ा हुन्ना है ? तुम हक्त्मत के लिए हो, व्यवस्था के लिए नहीं हो। तुमको हाथ का हुनर तो कोई ग्राता नहीं था, तुमको ग्रोर कामका न जान कर यह काम सोंपा गया है। पर तुममें यह पुरानी वृ श्रवतक मौजूद है कि तुम श्रपने को श्रफ-सर समको ग्रोर उसमें भूल जाग्रो ? ध्यान रहे कि तुम सेवक हो, तुम मालिक के विश्वास को लो नहीं सकते। जो काम तुम्हें सोंपा गया है उसमें चूकते हो, तो जाग्रो, श्रपना रास्ता देखो।

श्राप सोचिए कि जय लड़ाई हो रही हो, तो बारूर को यरवाद

करने वाला आदमी किवना गुनद्गार है। इंस्टर की पृष्टि में हर आदमी यालद के गोले के मीनिन्द है। उसे दरयाद होने दिया जा सकता है; वसले मीव का काम जिया जा सकता है, या उसले जिन्दगी का काम जिया जा सकता है, या उसले जिन्दगी का काम जिया जा सकता है। मनुष्य-जाति के व्यवस्थादकों का न्याय एक दिन इसी कराजू पर किया जायगा कि उन्होंने इंस्वर की पूँ जी का प्यायनाया; किवना खोया, कितना कमाया श्वादमी-प्यादमी में जितनी एकता, निस्तार्थता यहेगी वह कमाई है। जितना उनमें अनेवय और स्वार्थ यहेगा, वह हानि है। धन्त में देखा जायगा कि आदमी का व्यवस्थादकों में क्या उपयोग किया है शिवनों की सम्मावनायूँ नष्ट होने दी या प्रस्कृदित होने दीं शिक्तनों को इंस्वर की समता में विलय्त दिया श्रीर कितनों को ध्वस्ट रखा श्वादमी के घन्दर किवनों दिया (स्वार्थ), को पोपण दिया और कितनों उसमें आहमा (सेवा) की द्वाया।

व्यक्ति एक शक्ति का पुन्त है। व्यवस्थानक वा वाम है कि इन शक्ति का अधिकधिक उपयोग को। इससे हमी वा हिमाय माँना जायगा! यह जो सदक पर आदमी पहा हि—किम हक से इसे वहाँ पटा रहने दिया गया है? सदा से तो वह ऐसा न होगा। दिमी माँ का पट बेटा होगा, कभी जवान रहा होगा, मन में इमेग कौर सामा होगी। किसी के लिए इसमें प्रेम होगा। चाहता होगा कि में कपने थी दे वालूँ।....... वहीं साल यहाँ क्यों है दिसकी जवानी भीर उमरा थेन और इसकी मनुष्पना क्यों हमा में उद जाने दी गई? क्यों वह प्राप्ती सफल और सार्थक नहीं हो नमा कियों वह पहाँ सदके पर मनुष्य का तिरस्कार पायर और अपने मन में मनुष्य के लिए किरस्कार मनद्य सेत को गाँउ के मानिन्द यहाँ पड़ा हुआ है कियों जो मेन किशी कर मान्य या पूजा फैला रहा है कियों इनके मन की जानता है है सामद भीय इससे जितनी पूजा करते हैं, इससे कहीं तीम एगा। इनके लिए इसमें है। इस तरह इस पड़े हुए काइमी जो बेन्द्र यनावर यह एगा रा प्रा सारे वायुमण्डल में फैलता जा रहा है। जो प्रीति घखेरने के लिए ईरवर की घोर से यहाँ घ्राया है, वही घ्रादमी जब नफरत की गन्दीली गोंड यनकर घ्राम सड़क पर पड़ा हुया है, तब हमारे व्यवस्थापक कैसी सुव्यवस्था घ्रोर शासक कैसा शासन कर रहे हैं? क्यों न कहा जाय कि वे कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वस डोंग घ्रोर घ्रोर घ्राड- कर रहे हैं!

नये-नये श्रस्पताल खुल रहे हैं श्रीर फ़राड हो रहे हैं। श्रच्छा है कि वह सब हो। पर महाप्रलय श्रीर महाज्याधि का बीज जो घृणा है श्रीर जिसके कीटाणु उस ज्याधि के विषम रोगियों में से फूट कर चारों श्रीर फैल रहे हैं—उसकी श्रीर भी किसी का ध्यान है? बिक सुमें कहने दोजिए कि ज्यवस्थापकों के खुद के रवेंथे से वे कीटाणु बढ़ते श्रीर फेलते हैं। ज्यवस्थापक श्रीमानों है श्रीर श्रीमान नीची श्रेणी के श्रादमी में श्रसन्तोप श्रीर होप पैदा करने का कारण होता है। इस तरह ज्यवस्थापक श्रस्वस्थ है श्रीर वह श्रस्वास्थ्य पैदा करता है।

हम न जानें, पर सम्यता के वैभव के नीचे यह कीड़ा लगा हुआ है। हम नया इधर उधर की बात करते हैं। छोटे-मोटे रोगों के शमन का उपाय करते हैं। वह करें, पर अपने बीच के उस महारोग को भी तो पहचान लें। वही है जो श्रादमियों की शक्ति को आपसी सहयोग में समृद्ध नहीं होने देता श्रोर आपसी स्पर्धा में बरबाद कर देता है। वही है कि जिससे विषमताएँ पैदा होती हैं; विवाद, कलह, श्रान्दोलन श्रोर युद्ध पैदा होते हैं, जिसके कारण एक श्रोर भूख श्रोर दूसरी श्रोर ऐश देखने में श्राता है; जिसके कारण एक रंक है तो दूसरा

मैने कहा कि मौत में मुक्ते भय नहीं। वह तो जरूरी है। पर यदि हमारी ज्यवस्था सच्ची हो तो कोई मौत घृगा का संचार करने वाली न हो। बिक वह प्रेम का संचार करे। सदक पर पड़ा आदमी मरेगा तो आपने चारों श्रोर घृगा का एक चलय छोड़ जायगा। वह कटुता लेकर जायगा और सबके लिए यद्दुआ दोड़ जायगा । में मानता हूँ कि वर यद्दुआ हमारे सिर ट्रेगी । न सोविए कि टसमें शक्ति नहीं है । रहीम ने कहा तो है कि निर्धल को न सताओं, न्यों हि टसकी मोटी हाय है । यह खाल की सींस से क्या लोहा मस्म नहीं हो जाता ? और में मानता हूँ कि इस जगत् को खलाने वाली मूल शक्ति का नाम प्रेम है । जितनी प्रकार की और शक्तियाँ हैं, सब टसकी रूपानतर हैं । यहां शक्ति जात्मी की करनी से रुद्द और हुश्च होकर एला यन जाती है । उसकी जशक्ति मानना हमारा यहा भारी अम है । वह एला संबद्धि होकर जाने क्या नहीं कर सकती ? ताज उससे घल में गिर गये हैं और तत्य उक्तर-पुलट हो गये हैं । क्रान्ति और नाम किसका है ! शादमी की हाती के भीतर से, जैसे मानो धरती के गर्भ में से, हुंकार भरती हुई जय यह शक्ति उमर कर फूटती है, तय कीन उसके थाने टिकता है ? हमसे न समसा जाय कि प्रमुत्ता की ही सत्ता है, बास की सत्ता ही नहीं है । कैंघ कर, इक्टा होकर वह कभी ऐसे प्रयत्त और ध्वक्य बेग से फूटता है कि

शक्ति नष्ट नहीं होती। नष्ट कुछ नहीं होता। या तो यह उपयोग में श्राती हैं, नहीं तो चारों-श्रोर को खाने दौएती हैं। धाइमी मण्युच याकद का गोला है। वह जिन्दगी में धगर करने लायक युद्ध नहीं हर जाता, तो न करने लायक बहुत-कुछ कर जाने को यह लाचार है। जान से नहीं तो सोच-विचार से करता है। वह या तो धादने भीवन से प्रशात देता है या फिर श्रम्धकार शीर एता फैलाता है। प्राप्तेक श्रमकल शीवन श्रपनी जकद चारों श्रोर होए जाता है, जो मनुष्य-शांति के विदास पर वेदी की तरह काम करती है।

हम भीके हैं घगर सानते हैं कि सएक पर मरने को सुने पर पाइसी से हमारा कोई बारता नहीं है। हम उपकी लॉबबर जा करने है, यह समस्ता भूल है। स्वयस्था न समस्ते कि उस भुगमरे को भूग से कारे के लिए छोएकर यह स्वयं सुरक्ति रह जानी है। हम ग्रीने होटर हमें मरने के लिए छोड़ दें, पर वह मरकर हम जिन्दों को नहीं छोड़ेगा। क्यों कि ईश्वर के कान्न में शक्ति नष्ट नहीं होती छौर उस सरने वाले की छाती में जितनी घृणा भर गई थी, वह भी व्यर्थ होने वाली नहीं है।

घृणा उसी तरह शक्ति है जैसे प्रेम। उत्तर चता प्रेम घृणा है। दो हजार यरस नहीं हुए कि ईसा मरा। मरना सब को है। पर ईसा की छाती में मरते समय जो प्रेम भरा हुआ था, वह क्या व्यर्थ गया ? नहीं, व्यर्थ नहीं गया। ईसाइयत उसी का नहीं तो किसका परिणाम है ? ईसा की स्मृति में से श्रीर उसके उपदेश में से श्रीर उसके प्रेम में से वह री श्राई कि मनुष्यता मिलती चली गई श्रीर सत्ताएँ उत्तहती चली गई।

हम कहते हैं कि ईसा की मृत्यु श्रादर्श थी। विचारा सहक पर है मरने वाला क्या यातना पायेगा उसके मुकावले जो कि ईसा ने पाई। फिर भी ईसा की मृत्यु श्रादर्श थी श्रीर उस मुखमरे की मृत्यु कर्लक होगी। कारण, मरते समय ईसा की श्रातमा में से फुहार छूट रहे थे, उधर वह श्रावारा मरेगा तो उसमें से घुणा के छींटें ही चारों श्रोर उड़ा रहे होंगे।

में चाहता हूँ कि इसी बात को हम पहचानें। सड़क पर पढ़े उस भिखारी को उपकार के ख़याल से बचाने के लिए हम न ठहरें। बिक देखें कि वह तो श्राग है, जिससे हमारा दामन बचा नहीं रह सकता। श्राग ठहरे तो सब भस्म हो जायगा। इससे हम खुद बचें नहीं, न व्यवस्थापक को बचने दें। व्यवस्थापक हमारा भूला है। दफ्तर की फाइलों में वह श्रपने दिल को खो बैठा है। हमारा काम है कि हम उसको चेताएँ। कहें कि श्रो दफ्तर के मेरे भाई, तुम्हारा कर्लंक सड़क पर पड़ा हुश्रा तुम्हारी शर्म को उघाड़ रहा है। श्रोर नहीं, तो श्रपनी शर्म को ढकने का प्रयन्ध तो करों। कहीं है तुम्हारा श्रस्पताल श्रोर ऐम्बुलेन्स गाड़ी ? फ्रीरन भेजो श्रीर फ्रीरन इन्तज़ाम करो। फाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इस प्रपने घर में लगी धाग को उम्माने में एक मिनट दे दोने हैं। फिर पीछे नुम्हीं चेंन से रहोगे। नहीं दोगे को फ़ाइलों-समेव प्रपने धर् में ही तुम जल मरोगे।

जो घणा श्रीर श्रपमान की श्राग से फुँक रहा है, उमको सुमान में देर करना उस श्राग को नयीता देना है। इसमें उपकार की पान नहीं है, एकदम स्वार्थ की यात है। सड़क पर पट्टे पैसे को उठा सेने में एक एण हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ हमारा स्वार्थ है। पर उससे कहीं बनिष्ठ स्वार्थ सड़क पर पट्टे शाइमी के साथ हमारा वादक्या है। एक बार पैसे को तो न भी उठाएँ, पर शाइमी को गो उठाने की सोचना ही पड़ेगा।

में ज्यक्ति की दिवक्ततें जानता हूं। स्ववस्था का दिल पाएगी है। काम वहाँ का दफतरी है। स्वक्ति की सब्भावना का आपर यहाँ नहीं पढ़ता, या यहुत देर से पढ़ता है। श्रवेले आप उस ज़िन्दा लाश को कैसे उठाइए ? मदद किसकी लीजिए ? ऐन्युलेन्स कहाँ से मैंगाएए ? श्रव्यताल की परेशानियाँ श्रीर ज़िल्ल वहाँ तक मेलिए ? इत्यादि। श्रीर यह सब सोचकर मानो मन पर पत्थर रणवर श्राप तम लीजित मौत को देखते हुए निक्त जाते हैं। श्रीर ईत्य-श्रह्मर या विजित्त सर्जन या श्रीर श्रिकारी व्यवस्थापक इधर से गुज़रने में, जो श्रिकार सम्भव तो यह है कि वह मोटर में गुज़रें श्रीर विस्ता श्रव्यव्यर दर्य के लिए खाली ही न हों। या श्रीकों वह दर्य पढ़ भी पाय तो उनके में। दन को स्न मके—क्योंकि वह शादमी सरकारी है।

पर में नहीं जानता कि दिना कह उठाए कोई हाग वैसे एक सकती है। यह सही है कि कह उसी को उठाना परेगा कि जिस का श्रींख श्राम देखती है श्रीर जिसका मन उमकी सुलम पाना है। चौर जिसको मुक्स कगती है वह श्रपनी गालिर वह उठाएमा में। पर फिर उपकार श्रीर द्या शादि की पानों के लिए माली ही दहाँ गोमा !

पर जो कहना है यह यह कि स्वयस्था ध्रम्यवस्थित है। धीर स्थलत

साच-विचार

वह अष्ट है कि जहाँ ऐसे दृश्य मिलते हैं। व्यवस्थापक श्रीर शासक श्रार पहले इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं श्रीर श्रपनी-श्रपनी तनख़्वाहों श्रीर भत्तों की दात उन्हें सससे पहले स्मती है, तो वे श्रपने श्रिधकार के पात्र नहीं।

Photo State of the State of the

## पैसा : कमाई और भिखाई

हमारे घरों में यच्चा कभी पड़ने के यजाय खेलता है तो श्रीमती गुस्से में श्राकर कहती हैं "हुष्ट, पड़ना क्यों नहीं हैं ?" बही गुरुषा स्थायी होने पर हुश्चिन्ना का रूप ले लेता है। तब माँ यहती हैं, "मेरा क्या, खेलता रह, ऐसे तु ही झाने भीख गोंगता किरेगा। पड़िगा-लिखेगा तो हाकिम यनेगा; नहीं वो दूर-दूर भटकेगा।"

लढ़का भीख माँगने या पद-लिखकर अप्रसरी करने के चन्तर हो न सममता हुआ भरलाकर कह देता है कि "हाँ, हम माँगोंगे भीता।"

माँ कहती है, "हाँ, भीख ही तो माँगेगा। र्न लच्छनों छीर नुकते क्या होगा ? वेशरम, वेशकर, दुष्ट !!" साथ दो एक चपत भी दच्छे की कनपटी पर रख देती है।

इस पर यालक का नियम यँधा हुन्ना नहीं है कि यह पया हरेगा। कभी रोकर यस्ते में मुँह दालहर येठ जायगा, तो कभी मुँह दहानर चलता बनेगा और यस्ते को हाथ न लगायेगा। कभी विरोध में भाग कर धूप में और भी जोर-शोर से गुरुजी-दर्या खेलने लग जायगा। श्रीर कभी "श्राहाय, दसके भन का दिकाना नहीं है।

श्चाइये उस निष्मांगे की यात को ही वहाँ समर्के जिसके होने की सम्भावना से माँ डरवी श्रीर बालक को दरातो है। उस दिन शहादार में पढ़ा कि एक श्चादमी पकड़ा गया। यह तरह-तरह के विस्ते पहरह स्टेशन पर यात्रियों से माँगा करता था। ज़रूर उसमें श्रभिनय की कुशलता होगी। विद्यार्थी श्रपने को कहता था, तो विद्यार्थी लगता भी होगा। इसी तरह श्रनाथ यालक, संकटापन्न पिता, भटका यात्री, सम्श्रान्त नागरिक श्रादि-श्रादि यताकर सुना गया कि वह हर रोज ख़ासी 'कमाई' कर लेता था। उसके डेरे पर पाँच हज़ार की जमा मिली।

वह ऐसे पाँच हज़ार जमा कर पाया। सुनते हैं दस-वारह वर्षों से वह यह व्यापार कर रहा था।

हमारे पड़ोसी ने पाँच वर्ष ज्यापार किया श्रीर ढाई लाख रुपया पैदा किया।

पर भिखारी जेल में है श्रीर पड़ोसी लाला राययहादुर हैं। कारण, भिखारी की कमाई कमाई न थी श्रीर लाला की कमाई कमाई है। भिखारी ने ठगा श्रीर लाला ने कमाया। तभी पहला कैदी है श्रीर लाला मिनस्ट्रेट की छुरसी पर हैं। यानी भीख श्रीर कसाई में फर्क़ है।

श्रगर हाथ फैलाने वाले ने श्रपने पीछे कुछ जोड़ रखा है, तो उसका हाथ फैलाना घोखा देना है। तब क़ानून उसे देखेगा।

सज़ा मिलने पर जब हम ऐसे श्रादमी के बारे में सोचते हैं, तो दया नहीं होती, गुस्सा श्राता है। हम उसे धूर्त (दूसरे शब्दों में, चतुर) मानते हैं। हमें उत्सुकता होती है कि जाने उसने कैसे इतना रुपया जमा कर लिया होगा। बदमाश श्रव्छा हुश्रा पकड़ा गया श्रीर सज़ा मिली। हो सकता है कि उसकी सज़ा पर हमारे सन्तीष का कारण यह हो कि हमारी भरी जेब पर से हस तरह एक खतरा दूर हुश्रा। श्रीर मुँ मलाहट का यह कारण हो सकता है कि पाँच हज़ार रुपये उसके पास क्यों पहुँचे, जो कहीं हमारे पास श्राते।

अव दूसरे भिखारी की कल्पना की जिए जो सचसुच असहाय है। जितने दाने उसके हाथ पर आप डाज देंगे, उतने से ही वह अपनी भूख मिटाने को जाचार है। इस आदमी को पकड़ने के जिए कानून का सिपाही कष्ट नहीं करता; क्योंकि आसानी से जात-चूँसे मारकर या

मनुष्यता हुई वो धेला-पैसा फैंकहर टमे प्रदने से टाला डा महता है।

श्रय मन की सच यात कहिए। यह चतुर उग श्रीर यह निपट भिखारी, दोनों में श्रापको कौन कैसा लगता है? चतुराई के निप्श्राप एक को जेल देंगे श्रीर मोहताजपन के लिए दूसरे को द्या। याती एक की व्यवस्था करेंगे, दूसरे को उसके भाग्य पर होतेंगे। सह पृष्टिए तो दीन भिखारी से श्रापको कष्ट श्रीर श्रमीर भिग्नारी से श्रापको गुरमा होता है। श्रयांत जो उगी से श्रपनी सहायता कर लेला है, यह शायको ताहम श्रादमी मालूम होता है। पर जो उतना भी नहीं कर महता श्रिर निपट श्रापकी द्या पर निर्भर हो रहता है, वह श्रापकी श्रापके हाथ फैला रहा है, मोली में उसी के हज़ार रुपये हैं, तो श्राप उसे ग्रीर में देखेंगे, उसमें दिलचस्यी लेंगे। श्रपनी कक्षा में उसे एक्ट्रम श्रातम ग्रीर निच्छ नहीं मानेंगे।

पर वह भिलारी जो काया से सुखा है श्रीर पेट का भूगा, त्याप चाहोंगे कि वह श्रापकी श्रीकों के श्रागे पड़ ही जाय, तो अल्डी-मे-लट्डी दूर भी हो जाय। श्राप यथाशीय पैसा फेंक्कर या रास्ता काटकर दमसे श्रपने को निर्फटक यना लेना चाहेंगे। श्रथीन् क्ट-मूट के भिगारी शे श्राप सह सकते हैं, सचसुच के भिनारी को नहीं सह सकते। दूगरा हमें श्रपनी ही लज्जा मालूम होता है।

श्रव एक बात तो साफ है। वह यह कि पैसा चाहिए। पेट वी श्रव चाहिए श्रीर श्रव यद्यपि घरती श्रीर मिहनत पर होता है, पर मिलता वह पैसे से है। पैसा पहना नहीं जाता, साथा गर्ही जाता: उससे किसी का कुछ भी काम नहीं निकलता। तो भी हर एक हो हर काम के जिल चाहिए पैसा हो। यानी पैसे में जो गाँधा है, उसे साधो तो चाहे वह किसी झदर जहर ही साधित हो, फिर भी पैसे दी ही मत है। ऐसा हसलिए कि वह झीमत उस (तींचे) ही नहीं, हमारो है। हमने वह कीमत दी है, इससे हम तक श्रीर हम पर ही यह साधद है। पैसा क्या रुपया फेंकिए कुत्ते के श्रागे, वह उसे सुँघेगा भी नहीं। रोटी ढालिए, तो श्रापकी इस उदारता के लिए जाने कितनी देर तक श्रपनी पुँछ हिलाता रहेगा। यानी, फर्जी के सिवा रोटी से श्रिषक पैसे में मूल्य नहीं है।

पैसे के मृत्य को हम कैसे बनाते हैं श्रीर हमीं उसे कैसे थामते हैं, यह एक दिलचस्प विषय है। लोग कहेंगे 'श्रर्थ-शास्त्र' का, पर सच पुछिए तो यह काम-शास्त्र का विषय है। काम का श्रर्थ यहाँ कामना लिया जाय। कामना के वश न्यक्ति चलता है। इस तरह पैसा असल मानव-शास्त्र का विषय है। व्यक्ति के मानस से श्रलग ताँवे के पैसे की श्रव्यक्तियों को सममना विजली के त्रदन से श्रलग उसके चिराग को समक्रने जैसा होगा। कठपुतली खेल कर रही है, नाच-कृद दिखावी है, पर पीछे उसका तार थमा हैं वाजीगर की उँगलियों में । पर वह तार इमें दीखता नहीं, वाजीगर दुवका है श्रीर सामने कर्षतियों का तमाशा दीखता है। यच्चे तमाशे में मगन होते हैं, पर सममदार तमाशा देखने या दिखाने के लिए कठपुतलियों से नहीं याजीगर से यात करेंगे। पैसे के बारे में भी यही मानना चाहिए। उसका न्यापार श्रादमी के मन के न्यापार से वैसे ही दूर है, जैसे श्रादमी की उँगली से कठपुतली या विजली के वटन से लट्टू दूर है। वीच का तार दिखता नहीं है; इसलिए वह श्रीर भी श्रामेन भाव से है, यह श्रद्धा रखनी चाहिए।

पर कहीं यह धर्य को लेकर अनर्थ व्यापार न समका जाय। हम शास्त्रीय धर्य नहीं जानते। किन्तु देखा है कि अर्थ-शास्त्र सीखने वाला उस अर्थ-शास्त्र को सिखाने वाला ही वनता है। उस शास्त्र-ज्ञान के कारण कभी अर्थ-स्वामी तो बनता हुआ वह पाया नहीं गया। अपने अर्थ-शास्त्र को पड़वाने के लिए ऊपर का अर्थ-स्वामी ही अर्थ-शास्त्रियों को अपने अर्थ में से वेतन देने का काम जरूर करता रहता है। इससे प्रकट होता है कि अर्थ का भेद अर्थ-शास्त्र में नहीं है, अन्यत्र है। योही देर के लिए पैसे का पीड़ा की तिए। इस हाथ से उम हाथ, उस दूसरे से फिर चीसरे, फिर चीये, इस तरह पैसा चक्कर काटता है। उस वेचारे के भाग्य में चकराना ही हैं। कहीं वह बैटा कि लीग कहेंगे कि क्यों रे, तू बैटा क्यों है, चल, घपना रास्ता नाप। किन्तु पैसे की घपनी यात्रा में तरह-तरह के जीव मिलते हैं। एक उसे द्वारों से विपटा-कर कहता है कि हाय-हाय, मेरे पैसे को छेड़ो मत, मेरी द्वारी के नीचे उसे सोने दो।

पर, पैसे वेचारे की किस्मत में धाराम यदा हो तो सभी कुछ न एक जाय। इससे यदि उन प्रेमी का प्रेम पैसे की काया की छोदना नहीं चाहता तो उसका यहा दुष्परिखाम होता है। यह तो वहीं यात है कि खन हमारे यदन में दौंद रहा है धौर कोई ध्रययब कहने लगे कि स् वहाँ जाता है, यहीं मेरे पास एक जा। फोड़े जो यदन में ही जाया करते हैं, सो क्यों ? किसी ख़ास जगह ख़न की गिर्द्य टोक नहीं होती, हमी पगह से तो। यह जुदा बात है कि फोदे भी होते ध्रसल में शरीर की स्थाए-प-रज्ञा के निमित्त हैं। ऐसे ही कीन जाते, समाज के शरीर में कंपन की काया के प्रेमी भी किसी ध्रच्छाई के निमित्त पनते हों। पर फोदा फुटना है, और कंचन-प्रेम भी हटता ही है। ऐसे, पैसा यीच में थकहर प्रेचारा सींस लेने को एके, तो पात दूसरी; बेसे किमी के धार्लिंगन में गारी नींद सोने की उसे हजाज़त नहीं है। इस तिरन्तर चपकर में येचारा पैसा विस जाता है, मूरत और हरूक उस पर नहीं दीगते, तय हुँ ह दिपा-कर जहाँ से धाया वहीं पर्कुचता है कि हिर उसे दुनर्जन्म मिले।

श्रभी थोट्टे दिन पहले रानी का रुपया गिंख गया। श्रम शावरी भगहों के नीचे कोई रानी का सिक्का मीया मिल शाय, नो प्या शाप सम-मते हैं उसे शोलह शाने को कोई पूछेगा ? श्रजी, राम का नाम लीडिए। सिक्के में श्रीमत थोड़े थी। जैसे डाली गई थी वैसे यह होमन सीय ली गई। श्रम रानी के सिक्के क्या है, उन्दर्भ गुपाल है। यस मूल देशिए श्रीर मन भरिए।

इस पैसे की यात्रा का वर्णन कोई कर सके, तो यदा प्रच्छा हो। शास्त्रीय प्रतिपादन नहीं, वह तो श्राडम्यर है श्रीर वेजान है। वर्णन, जैसे कि अपनी यात्रा का हम करते हैं; यानी, सचित्र और जीवन की भाषा में। में मानता हूँ कि पैसे के तथ्य का किसी को यदि श्रनुभव हो श्रीर उसके पास कल्पना भी हो, तो वह पैसे की श्रसलियत पर एक श्रत्यन्त सुन्दर उपन्यास हमें दे सकता है। पर पैसे के साथ दुर्भाग्य लगा है। वह कमयस्त है शक्ति। जिसने भी उस शक्ति को समसा, वही उस शक्ति को वटोरने में लग गया। भ्रव कहा जायगा कि इस जीवन में शक्ति का संग्रह भी न किया जाय तो श्राख़िर किया क्या जाय ? कुछ कहेंगे, धर्म का संग्रह किया जाय । श्रीर सच ही कुछ जैसे सामान वटोरते हैं वैसे पुराय भी वटोरते देखे जाते हैं। पर हाय, धर्म का संग्रह ही किया जा सकता, तो क्या वात थी! तब ऋषि कुटी न वनाकर गोदाम यसाते । श्ररे, वह तो स्वर्ण की जगह श्वास के संब्रह के उपदेश जैसा है। प्रथात् प्रपने को लुटाघो, इसी में धर्म का धर्जन है। श्रव इस यात को कोई कैसे समके श्रीर कैसे समकाए ?...पैसा ख़रचे विना कभी जुड़ता है ? श्रीर जो रुपया छोड़ सकता है, वही श्रशरकी जोड़ सकता है। यह क्या हम रोज़ श्राँखों नहीं देखते कि जिसकी जहाँ मुट्टी चैंधी कि वह मुट्टी उतनी ही भर रह गई । रुपये पर मुट्टी लाने के लिए पैसे पर उसे नहीं वैंधने देना होगा। अर्थात् लाखों की कमाई हज़ारों लगाए (गैंवाए) विना न होगी। इसी तरह धर्म की कमाई धन उजाड़े बिना न होगी। यात यह है कि धर्म है प्रीति श्रौर प्रीति श्रौर शक्ति में शत्रुता है। शक्ति के ज़ोर से और सव हो नाय, शीवि नहीं होती। इसिंजए जो भीति कमाए, वह शक्ति खो दे।

पर यह मैं क्या कह चला ? कह रहा था कि पैसे का उपन्यासकार चाहिए। वह पैसे की काया पर न रीके। न उसकी शक्ति पर जूके। विक उसके सत्य में ही वह तो अपनी आँख रखे। पैसे की शक्ति जित- लाई तो अला क्यों जतलाया ? यह तो माया वतलानी हुई। उस

पैसे की श्रकिंचिकरता दिखलाई जा सकेगी, तभी मानो टसकी मत्यका प्रगट होगी। जैसे कि श्रादमी प्रेम में श्रवने को न्योकर पाता है, दैने ही निक्म्मा दिखलाकर पैसे के श्रम्मती। मूल्य की पहचाना श्रीर प्रवादा जा सकेगा।

मेरे हाथ में मानिए कि रुपये का एक नया सियका छाया। वह दहाँ से छाया ? मेंने इन्ह मिहनत की, टस मिहनत का कियी के छाये में टप्योग हुआ। उपयोग के रास्ते मेरी मिहनत में से छपना रुपया, छीर उतर से इन्ह और भी श्रितिरिक्त, पाने की उन्हें उन्मीद है। इमिलए एपनी मिहनत का फल उन्हें देकर यह रुपया मेंने पा जिया। छप छाता हैं यर। वहाँ श्रीमती जी योलों कि माथे की यिन्दी की कप से गह रही हैं, ताये ? यानी श्रमते दिन मेरे हाथ से यह सिक्का बिन्दी याने के यहाँ पहुँच जाता है।...इसी तरह हम करपना घर सबते हैं कि कैसे वह श्रादमियों की श्रावरयक्ताएँ पूरी करता हुआ परस्पर के छादान- प्रदान का काम चलाता है।

श्रय परस्पर का ध्रादान-प्रदान पैसे के साध्यम से होता है, पैसे के उद्देश्य से नहीं होता। प्रेम में ध्यक्ति ध्रपने सर्वह्य का द्वान कर देता है। प्रेम वह है, जहाँ देने के जवाय में लेने की भावना हो नहीं। ध्रपीत् में यहाँ चांदी के एक सिक्के की बात कर रहा हूँ; प्रेम के घरा में तारों निद्यावर कर दिये गये हैं। ध्रधांत् पैसा जो यहाँ से वहाँ प्रमता किर रहा है, वह ध्रपनी ताकृत से नहीं, विक्क हमारे मन की नाकृत से। यह नहीं कि धन में ताकृत नहीं है। वाकृत तो है, पर देन्द्र के हंजन-मी गाइन है। श्रव इंजन क्या ध्रपने-ध्राप चलता-फिरता है ? यह बहुना कि पटरी पर इंजन चला है, टीव है। पर हिन्दुस्तान की देनों का दून्यहाम जिन सरकारी मेम्पर साहब के कपर है, सैवर्गे-हहासे हंजन धीर टरवे चलाने वाले खीर उनके बल-पुटी समस्तेवाले ध्रपनी हरवा की रिष् उनके इसारे हैं। धीर यह मेम्पर महाहाय हंजिन पर नहीं, पित्र हुए खीर ही गहरी नव्हा पर निवाह रहते हैं। पर....प्रारी गाहियाँ धीर

मालगाहियाँ जाने कितने न हज़ार लाख टन सामान श्रोर इन्सान को खींचती हुई दिन-रात इधर से उधर श्रा जा रही हैं। श्रपने दफ्तर में चेठे सेम्चर महाशय की क्या किहए, उस रोज़ उनसे उचल बज़न का श्रादमी इंजन के नीचे श्रा गया था। उसका हाल श्रपनी श्रांखों क्या श्रापने देखा नहीं था? श्रजी, श्रादमी श्रोर श्रादमियत का तो वहाँ पता-निशान धाकी नहीं रह गया था, यहाँ-चहाँ विखरा मांस ही दीखता था।...हाँ यह है, पर दूसरी बात भी है। इंजन की ताक़त सच है, पर उन मेम्बर साहब की ताक़त उस सच का भी श्रंद क्रनी सच है। उन्हीं की कलम तो थी जिससे पचास इंजन वेचारे बक्स में बन्द होकर विलायत से हिन्दुस्तान लदे चले श्राये श्रोर चालीस इंजन, जो मानते थे कि हम में श्रभी सिसकने लायक कुछ जान है, उनकी एक न सुनी गई श्रोर श्रंजर-पंजर तोड़कर उन्हें लोहे के ढेर पर फॅक दिया गया!

चाँदी का सिक्का जैसा सच है, लोहे का इंजन भी वैसा ही सच है। फर्क इतना ही है कि सिक्का छोटा और हलका होने से सचाई में इंजन की निस्वत बढ़ा और भारी है। इंजन इतना बोमल है कि उसी से वह सचाई में हलका है। तभी तो चाँदी के रुपये छोर सोने की मोहर से काग़ज़ी नोट क़ोमती होता है। कारण, वह चाँदी-सोने से हलकी और सस्ती वस्तु काग़ज़ का बना है। अर्थात् नोट में अपनी असिलयत उतनी भी नहीं है, जितनी सिक्के में है। लगभग अपनी और से वह शून्य है। हम उसमें डालते हैं तभी कीमत की सचाई उसमें पड़ती है। इसीलिए जैसे-जैसे उन्नित होगी, काग़ज़ी सिक्का बढ़ेगा, धातु का सिक्का बेकार होता जायगा। सिक्के में क्रीमती धातु की ज़रूरत श्रविश्वास के कारण है। यानी वह सूठी कीमत है। फिर भी वह क्रीमत इसलिए हैं कि सच्ची कीमतों का श्रभी निर्माण नहीं हो पाया है उदाहरण लीलिए, दस्तावेज़। वचन सूठा है, तभी दस्तावेज़ की संचाई दरकार है; कौल सच्चा हो, तो दस्तावेज़ वेकार हो जाना चाहिये।

इस सवका मतलब यह कि पैसे की क़ीमत छौर शक्ति श्रादमी की

भावना की कीमत थ्रोर शक्ति से धलग नहीं है। श्रधं-शास्त्र के नियम जीवन-शास्त्र के नियम से भिन्न नहीं हैं। यदि वे भिन्न से लगते हैं तो इस कारण कि मनुष्य ने कामना में श्रपनी स्वतन्त्रता देखी है, जय कि वह स्वतन्त्रता निष्कामता में हैं। जो वह चाहता है थ्रोर जिसको सुख का नाम देता है, समम्मता है दसकी कुंजी 'स्वर्ण' हैं। जैसे प्याप्ता हिरन रेगिस्तान पर की लू की मलमलाहट को पानी समम्मता है। पर स्वर्ण में सुख होता तो स्वर्णाधियों के पास वह दिखाई देता। दिन्तु प्रवृक्तर देखिए। मालूम होगा कि लाख के याद करोड़ थ्रोर करोड़ के बाद श्रस्य पर थ्रोख गड़ाए वे भागे जा रहे हैं, तो इसीलिए कि लाख में जो समम्मा या वह वहाँ नहीं मिला थ्रोर फिर करोड़ में जो समम्मा वह करोड़ में भी नहीं मिल रहा है।

हमने कपर देख लिया कि सिक्के में अपने आप में दम नहीं है। श्रगर एक में दम नहीं है, वो करोड़ में भी नहीं हो सहता। जिसमें घान्तरिक कुछ है ही नहीं, उसके पहाड़-जैसे देर में भी छुट, बहाँ से ष्टा जापुता ? मरीचिका में कुछ है तो यही कि वह मृतनुष्णा को प्यापा-का-प्यासा ही रखती हैं। धन भी जमा होकर अपनी इस सचाई की डजागर कर देता है कि सुक्तमें घरना कुछ नहीं है। मेरी काया में तुम्हारी ही तृष्णा मरी हैं। तुम श्रपनी शोर से तृष्णा न डालकर सुम में कोई दूसरी भावना ढालोगे, तो फिर वह मां मेरी मचाई हो संक्री। पर तृष्णा की राह से लोगे, तो सिवाय इस तृष्णा के में नुम्हें और वरा लौटा सर्व्हें गा ? सुमसे तुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे सुमे प्यार कर भी तुस सुके कोसते हो। पर कोलो सत, क्योंकि में कोखला हैं। इस जो भरते हो, इसी से में भर जाता है। इससे में इस लायक नहीं है कि सुक्तसे तुम कुछ बाहो या सुके ही बाहो। दगोंकि तुम्हारी की सूची चाह में तुन्हारे श्रागे कर सकता हूं । इससे तुन्हें सुख नहीं होता, नहीं होगा। पर तुम मानते हो कि श्रभा तिनक परिमाल में कमो है, इन्धे मुक्ते श्रीर जोड़ते हो। मुक्ते ही जोड़ते, फिर भी मुक्ते ही जोपने ही! में बताता हूँ कि में अन्दर से रीता हूँ। मेरा सारा देर रीता है। जो तुम चाहते हो, वह में हूँ नहीं। में उसका द्वार हो सकता हूँ और प्रार्थना है कि मुक्ते तुम द्वार ही समक्तो, अधिक न समकी। दरवाज़े को ही जो तुम मंज़िल समकींगे, तो दरवाज़ा इसमें क्या करेगा? मंज़िल की तरफ़ वह तुम्हें बढ़ा सकता है। पर तभी, जब तुम उससे पार जाओ।

श्राज के ज़माने में बुद्धि इसी भूल में पड़ गई है। लिफाफ़े को उसने खत समका है। इससे खत नहीं पड़ती, लिफाफ़े को ही देखती समक्ती रह जाती है। इसीसे शाखा-विज्ञान बहुत बन गए हैं, श्रीर बीच का मेर-द्रुख सूखते रहने को छोड़ दिया गया है। यानी विद्याएँ बहुत हो गई हैं, पर जो इन सब विद्याशों का श्राधार होना चाहिए, श्रयांत् 'सर्वभूतात्मरूप ब्रह्म', वह उपेचा में रह गया है। परिणाम यह है कि श्रवयब सब पकड़ते हैं श्रीर हृद्य को सब छोड़ते हैं। इस प्रकार की खिखत विद्या क्या श्रविद्या नहीं है ? क्या उस श्रविद्या का हो परिणाम श्राज के युद्ध की भीषणता नहीं है ?

पर हम दूर श्रा गए। यात कमाई श्रोर भिखाई से शुरू हुई थी। कमाई किसे कहते हैं? धन श्रपने चक्कर पर श्रा-जा रहा है। जैसे नहीं चहती हैं; कुछ उसमें नहाते हैं, कोई उससे खेत के लिए पानी लेते हैं, कुछ उसको देखकर ही श्रानन्द प्राप्त करते हैं। नदी श्रनेकों के श्रमेक प्रयोजन पूरे करती हुई समुद्र में मिलने के लिए चहती ही चली जाती हैं। ऐसे ही धन श्रपने वहाव में सब के प्रयोजनों को पूरा करता हुश्रा चलते चले जाने के लिए है। इस प्रक्रिया में कमाई क्या है? सच कहूँ तो उस कमाई का मतलब मेरी समक्त में नहीं श्राता। हरिद्रार की गंगा प्रयाग श्राई; जो पानी हफ़्ते पहले हरिद्रार था, श्रव प्रयाग श्रा गया। क्या इस पर प्रयाग यह सोच सकता है कि हरिद्रार से हमने इस हफ़्ते गंगा के इतने पानी की कमाई कर ली? प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता।

पर हम ऐसा सोच सकते है। क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। मेरी

तिजोरी में श्राज दस हज़ार रुपये हैं। बाज़ार में वेंठा था, तद गाँठ में क्या था ? यही सौ एक रुपवली होंगे। तीन साल में दस हज़ार रुपये की मेंने कमाई की ! वाह, क्या वात है। में श्रपने से ख़ुश हूं, हुन्ये वाले ख़ुश हूं, श्रीर सब मानते हैं कि में होनहार श्रीर कर्मण्य हूं। यह कमाई है।

ष्रय चिलिए, मैंने तो याज़ार में तीन साल लगाए छोर घूमा-फिरा श्रोर मिहनत की। पर वह देखिए, य्या भाग्य का सिव्हन्दर हाइमी है! लड़ाई घाई कि रंग में दो दिन में पन्द्रह हज़ार पैदा किए! १०दी लगी न फिटकरी श्रोर देखते-देखते मालामाल हो गए! लड़मी की लीला लो है। श्रय सब उस भाग्य के चली घोर लहनी के बरद पुत्र की ईंग्यों करते हैं। यह कमाई है।

प्क मज़दूर टोकरी डो रहा है। जेठ था रहा है; लू चल रही है; पसीना वह रहा है और वह टोकरी डो रहा है। ख़्रज दिप चला; थक गया है; घर पर इन्तज़ारी होगी, पर वह टोकरी डो रहा है। श्राविर लाला को द्या श्राहं। उन्होंने छु: थाने दिये। यह छ: भ्राने की कमाई है!

प्क मित्र हैं। उनकी ख्यी यह कि वह अपने पिता के पुत्र में। उनके पिता की ख़्यी यी कि वह अपने पिता के पुत्र में। और पीऐ चलें तो पाँच पुरत पहले बंश में एक पुरुपार्थी पुरुप हुआ। था। उसने सामन्ती जमाने में अपना गिरोह इक्ट्रा करके एक नगर जीता और काबू किया था। उसने अपने शत्रुओं पर विजय पाई, पानी उन्दें पमराज का वर दिखाया था। उस प्रयत्त पुरुपार्थ के कारण उस पुरुप के पुत्र और उसके पुत्र को कमाई आज तीम हज़ार एपये माल की है। वह कहाँ से है, उनकी जायदाद और जमींदारी कहाँ-उठाँ है, इस्थादि मित्र को पूरी तरह पता नहीं है। पर कमाई उनकी कीस हज़ार है

एक श्रौर भाई साहव हैं। श्रत्यन्त कुशाग्र बुद्धि, श्रौर उदार श्रौर ज्ञानी श्रौर सुशील। वह कलक्टर कहलाते हैं। उनका काम है कलक्टरी। उनकी कमाई है पञ्चीस हज़ार रुपया साल।

श्रीर एक वायसराय हैं। वायसरायगीरी करते हैं, जो वेहद ज़िम्मे-दारी का काम है। उनकी कमाई की मुमे कृत नहीं। वह भी खासी होनी चाहिए, क्योंकि पसीने की वह नहीं है। पसीने की कमाई ही इतनी कम हो सकती है कि पेट न भरे। क्योंकि पेट भरेगा तो मेहनती मिहनत से जो चुरायेगा। इससे श्रकत की ही कमाई को हक है कि वह तम्यी-चोड़ी हो। मिहनत की कमाई श्रधिक होगी, तो उससे मिहनती का नुकसान न होगा!

ख़ैर, ऊपर तरह-तरह की कमाइयाँ गिनाई हैं। इन सबमें दो बात सामान्य हैं, जिसकी वजह से वे सभी कमाई कहलाती हैं। एक तो यह कि कमाई करने वाला जेल नहीं जाता, इस कारण उसकी चुराई या ठगाई इम नहीं कह सकते, कमाई ही कह सकते हैं। दूसरा यह कि हर कमाई, जिसकी वह सममी जाती है, उसकी जेव (बैंक हिसाब) में श्राकर पहती है।

इस पर से दो यूच सिद्धान्त समके ना सकते हैं:—

१—कहीं से चलकर जो रुपया हमारी जेव या तिजोरी में श्राये वह हमारी कमाई है।

२-शर्त यह कि उसमें हमें जेल न हो, यानी वह वैध हो।

श्रयांत् वह सम रूपया हमारा कमाया हुशा है, श्रीर उस सब रूपये पर खर्च करने का हमारा हक हैं, जो इस तरह से या उस तरह से, इस जेब से या उस जेब से, हमारी सुट्टी तक श्रा जाता है। सीमा यह कि इस तरह खर्च करने वाला खुले समाज में हो, वन्द जेल में न हो।

सीमा की शर्त बहुत ज़रूरी है। कमाई थ्रीर ठगाई में वहीं भेद ढालने वाली रेखा है। जेल पा गये, तो तुम्हारी कमाई कमाई नहीं मानी जायगी। जेल पाने से बचे रहे, तो बेशक तुम्हारी कमाई कमाई है। श्रोर तय श्रपने धन के परिमाश में ही तुन्हारी दें चाई की नाप होगी।

यह तो हुन्ना; पर भीख से पैसा पाने की विधि को में कहाँ रख़ूँ? उसमें भी पैसा श्राता है श्रीर जेल वची रहती है। भिखारी जेल पा गया तो गया। पर जेल के वाहर भिखारी के पैसे को कमाई का पैसा कैसे न माना जाय, यह मेरी समक में किसी तरह नहीं शाता है।

श्चाप कहेंगे मेरी भाषा में व्यंग हैं। पर में सच कहता हूँ कि कमाई श्चार सची हो सकती है तो मुक्ते लगता है वह भीख की ही कमाई है, नहीं तो कमाई शब्द ही एकदम कुठ है।

पैसा मेरी जेव में श्राना कमाई है। वेशक सिफ्त यह कि जेल मुक्त न मिले। श्रय सवाल है कि दूसरे की जेय से, या मिहनत से, मेरी जेप में पैसा श्राता कैसे है ? इसके कई तरीके हैं।

स्वभाव का पहला गुण लोभ कहा जा सकता है। इसिनए घरनी चोज के लिए दूसरों में लोभ पैदा करना कमाई यदाने का पहला उम्ल है। विज्ञापन और विक्री की कला यही है। लोभ हुआ कि काम जाता। तय उस जेय का पैसा निकलकर आपकी जैय में आने से एकेगा नहीं।

वृसरा तस्व है गरज़। शकाल है श्रीर लीग भूने हैं। सबकी शब चाहिए। श्रव जिसके पास श्रव हैं, उसने दास चड़ा दिये। इस तरत खिचकर पैसा श्रा गया।

तीसरा है डर श्रीर श्रविश्वास । श्रागे का बया दिकारा, जाने कर मौत श्रा हुटे । तब बाल-बचों का क्या होगा ? श्राग है, रोग है, चोर-ढाक हैं । इससे लाह्ये हमारे पास पचा-पचाकर कथा परते जात्ये । हम कपर से ब्याज श्रीर जाने कितना श्रीर हेंगे । यह भी पर्वात है जिसमें उपकार श्रीर कमाई दोनों साथ होते हैं ।

या वह है जिसका नाम हंडस्ट्री (भीसोपोग) है। हहारों मेटनवी श्रीर भीमाकार यन्त्र । मेहनती मेहनत करने हैं, यन्त्र बनता है, थीर कमाई मोटी होती है। इसका रहस्य उद्योग को भीमना में है। यानी हजारों का श्रम वह कर एक केन्द्र कुंड में पड़ता है। एक की एक-एक चूँद बच्चे तो हजारों हो जाती हैं। श्रीर वूँद-वूँद से बड़ा भरता है तो हजार-हजार वूँदों से क्या नहीं होता होगा।

या ज़ोर-ज़वरदस्ती है, लेकिन उसके पीछे कोई क़ानूनी वल चाहिए। जैसे ज़र्मीदारी, श्रक्षसरी इत्यादि।

एक तरीका जो बारीक है, उसका नाम सट्टा है। वह खेल सम्भाव-नाशों पर चलता है। उसमें भी तृष्णा उकसा कर जेवों का पैसा निकाला जाता है श्रीर वह गिनी-चुनी जेवों में निचुड़ श्राता है।

एक श्राम तरीका है, जिसको नौकरी कहते हैं। इसमें मुलाज़िम पैसा खींचता नहीं, पैसा पाता है। यानी उसके इस्तेमाल से पीठ पीछे बैठा हुश्रा दूसरा कोई श्रादमी, जो पैसा खींच रहा होता है, वह नौकर को ज़िन्दा श्रीर काम लायक रखने के लिए उसे खाने-पीने को छुछ देता रहता है।

इनके वाद करुणा के ज़ोर से भी किसी जेब से पैसा निकलवाया जा सकता है। दान श्रोर भित्ता में श्रधिकतर यही बृत्ति रहती है।

रुपया फिर प्रीति के नाते भी हस्तान्तरित होता है। जैसे मित्र की सहायता, परिवार का पालन प्रादि। वहाँ रुपये के लेन-देन में किसी एवज़ का भाव नहीं रहता।

इन सय पद्धतियों में रुपये का श्राना-जाना जहाँ प्रेम के कारण होता है, उसको में सथसे उचित समस्ता हूँ। उसमें न देने वाले को देने का, न लेने वाले को ही श्रपने लेने का पता रहता है। यानो श्रपने सम्बन्धों के बीच पैसे की वहाँ किसी को सुध ही नहीं है। पैसे का यह श्रादान-प्रदान बन्धन नहीं पैदा करता, दोनों श्रोर श्रानन्द की ही सृष्टि करता श्रीर उनके बीच धनिष्ठता लाता है। पर, इस कोटि के श्रादान-प्रदान में कमाई शब्द काम में नहीं श्रा सकता। पिता ने पुत्र को सौ रुपये दिए तो इनमें पिता को सौ का घाटा हुश्रा श्रीर पुत्र को सौ का जाभ हुश्रा, यह नहीं कहा जा सकता। दूसरे की लेब से निकलकर श्रपनी जेव में श्राना कमाई है, पर वहाँ दो शलग-शलग लेवें ही नहीं हैं।

सच पृद्धिये तो में वही स्थिति चाहता हूँ जहाँ कमाई क्राम हो चुकी है। जहाँ जीवन की आवस्यकताएँ ही पूरी होती हैं। न जाने बाले पैसे के प्रति लोभ हैं, न उसके आने में चतुराई का प्रयोग या आहसान का अनुभव हैं,

उससे हटकर कमाई की जो श्रोर कोटियों हैं, टनमें करणा की श्रेरणा से जहाँ पैसा श्राचा-जाता है, वह सहातर मालूम होता है। वह है दान, भिजा। करणा श्रेम से भिज्ञ है; करणा में यन्थ्रन है जीर श्रास्मा पर द्वाव है। उसमें द्यावान श्रोर द्या-पाज्ञ में क्या-भेद हो जाता है। यानी उससे दो व्यक्तियों के बीच समस्व सम्पन्ध का मज़ होता है। इससे करणा-भेरित दान श्रन्त में सामाजिक विपनता श्रोर जहता उत्पन्न करने का कारण होता है। उससे दोनों श्रोर श्रास्मा को प्रसार श्रोर विस्तार नहीं प्राप्त होता, पिक क्यटा श्रोर संकुचन होता है। मानो भिज्ञा देने वाला भी भिजारों के सामने श्रपने को किंचिन जिल्ला श्रमुभव करता है। श्रयांत् पैसे का इस प्रकार श्रादान-प्रदान मी इष्ट श्रोर उत्कृष्ट तो नहीं है। श्रयांत् पह कोटि पहली से उत्तरती हुई है, पर वीसरी कोटि से श्रव्ही भी हो सक्ती है।

तीसरी है नौकरी और मज़दूरी की कमाई की कोटि। दिखड़ल हो सकता है, और शायद है, कि नौकर जिसकी नौकरी और मज़दूर जिसकी मज़दूरी करता है, दसके प्रति धन्दर से वह एकदम धप्रदा के भाव रखता हो। वय जो उनके बीच ध्रम और वेतन का धादान-प्रदान है वह दोनों और हीनता और दूरी व हेप पैदा करने का कारण होता है।

चौयी श्रथवा श्रन्य कोटियाँ जहाँ लोम, मय, श्रवित्याम उठमा हर या केन्द्रीकरण द्वारा लाम किया जाता है, सबसे श्रवित श्रीर मवसे वैध है। पर मुक्ते वह निकृष्ट मालूम होती है।

पाँचवीं है लाचारी से लाभ । यह निस्त है धौर जानूनन हम पर

रोक थाम भी की जाती है।

यिना मिहनत श्रमुक के पुत्र श्रीर पौत्र होने के यल पर जो वड़ी-वड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती है—उसका भी श्रीचित्य विशेष समक्त में नहीं श्राता। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रतिभाशाली पिता के पुत्र को श्रपनी पैत्रिक प्रतिष्ठा से हीन रखा जाय। पर स्वयं कर्म-होन होकर वह श्रपने पिता की प्रतिभा के फलों को वैठा-वैठा खाया करे, यह उचित नहीं मालूम होता।

इन सबसे परिणाम निकलता है कि उत्कृष्ट स्थित वह है, जहाँ परस्पर में लेन-देन की भावना ही नहीं है, एक-दूसरे के हित के काम खाने की भावना है। इन सम्बन्धों पर खाश्रित परस्पर का ब्यवहार ही सच्चा ब्यवहार है। खपने को खीर समाज को हमें उसी तक उठाने का अयत्न करना होगा।

पर, उससे उत्तरकर श्रादमी-श्रादमी के वीच करुणापूर्ण व्यवहार सुके पसन्द हैं। श्रर्थात् कमाई की रोटी नहीं, दान श्रीर भीख की रोटी सुके पसन्द हैं।

इस वात पर तिनक एककर मुक्ते श्रपने को साफ करना चाहिए।
मेंने पुस्तक लिखी श्रोर प्रकाशक से रुपये पाये। श्रय दो यात हैं:
या तो मैं उसे श्रपनी कमाई कहूँ, या फिर मैं उसे प्रकाशक की कृपा
कहूँ। मैं दूसरी वात पर कायम हूँ। कमाई मायावी शब्द है। उस
शब्द के सहारे माया जुड़ती है श्रोर भीतर की सचाई नहीं जागती।
सचाई है प्रेम। लेकिन कमाई शब्द मुक्तमें ऐसा भाव भरता है कि
प्रकाशक को प्रेम देने में में श्रसमर्थ हो जाता हूँ। मानो कि मैंने किताव
लिखी, तुमने पैसा दिया। वस श्रव हम दोनों चुकता है। मानो कि
एक-दूसरे को समक्तने की श्रावश्यकता श्रोर एक-दूसरे के लिए मुक्तन
श्रीर काम श्राने की भावना से ही हम ऐसे चुकता हो जाते हैं। यानी
हमारा श्रादान-प्रदान एक-दूसरे को दो किनारों पर डाल देता है श्रोर
वह रुपया ही श्राकर वीच में खाई वन जाता है। नहीं, में उस रुपये को

श्रपनी कमाई नहीं, दूसरे की कृपा मान्ँगा। श्राप कहेंगे कि तुम हो भोले। प्रकाशक याज़ार में चैठता है श्रीर किसी को एक देता है तय, जब कि उसके दी वस्तता है। तुम्हारी किताय छापकर तुम्हें जितने दिये हैं, उससे बीगुने दाम श्रपने खरे न कर ले तो प्रकाशक कैसा? तुम छपा कहते हो, पर बह उसी है। चार में तुम्हें एक देकर तीन श्रपनी जेब में डाले हैं। तुम्हें श्राँखें हों तो तुम्हें कभी सन्तुष्ट न होना चाहिए। श्रमी एक मिलता है, तो जरूर लेलो; लेकिन याकी तीनों पर श्रपनी निमाह जमाए रखनी चाहिए। श्रापकी यह यात सही हो सकती है। पर, फिर भी में 'उनकी कृपा' की जमह 'श्रपने हक्क' के राज्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्योंकि में नहीं चाहता कि दो स्परित श्रपनी सीमाश्रों पर काँटे के तार खड़े हरके मिलें। ऐसे वे कभी एक दूसरे में छल नहीं सकेंगे श्रोर न उनमें ऐस्य उत्पन्न होगा। बैसे श्रापस में वे सदा कतराते रहेंगे श्रोर फल उसका बैर होगा।

इस तरह में श्रवनी कमाई का खाता हूँ—इस क्ते गर्व से में मुकत हो जाना चाहता हूँ। श्रगर ईरवर है, तो मेरा तेरा क्त है। श्रगर ईरवर की यह दुनिया है, तो उसकी श्रनुकम्पा पर ही हम जीते हैं। श्रगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी श्रनुकम्पा भी सब में है श्रार उसी के यह पर हमें जीना चाहिए।

इस दृष्टि से जिसको याकायदा कमाई कहा जाता है, उसको पृदिया नहीं मानना होगा। उससे श्रहंकार का चक्र कसता धौर फैलता है। उससे में तू शौर मेरा-तेरा यहता है।

में जानतां हैं कि हमारे समाज में एक चीज़ है, हज़ात । उसकी धुरी मानकर हमारा सम्य-जीवन बल रहा है। घरे, हरेक धपनी हज़ात रखता है। कमाई नाम का शब्द उसकी हज़ात को मज़पूत चीर कैंगी बनाता है। वह कमाता है, इसलिए उसकी नाक किसी में पयों नीची हो ? नवाय घर का नवाय हो, अपने घर में हम भी नवाद हैं। इस तरह कमाई पर टिक कर हम धपता धात्म-गर्व सुरुष्ठित करते हैं। इस तरह हम इस लायक होते हैं कि किसी को श्रपने से छोटा समर्के।

इस में तथ्य भी हो। पर जो श्रतथ्य है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। कमाई के यल पर हम सच्चे भाव में विनम्न यनने से वचते हैं। श्रपने इर्द-गिर्द इज्ज़त का घेरा ढालते हैं, जो हमारे विकास को रोकता है। हम उससे श्रहम् को केन्द्रित करते हैं श्रीर फलतः सेवा-कर्म के लिए निकम्मे होते हैं।

संचेप में, श्रपने लिए, में कमाई के धन को नहीं, कृपा के श्रन्न को श्रम्द्रा सममता हूँ। कमाई में श्रागे की चिन्ता है। श्रागे का श्रम्त नहीं, इससे चिन्ता का भो श्रम्त नहीं। इस हज़ार हें तो वह थोड़े, पचास हज़ार हैं, तो पांच वेटों में वेंटकर भला वह क्या रह जाएँगे हस तरह भुविष्य के श्रविश्वास के श्राधार पर चिन्ता का पहाइ-का-पहाइ हम श्रपने ऊपर श्रोढ़ लेते हैं। तब चिड़िया जैसे सबेरा निकलते ही चहचहाती है, वैसे हम नहीं हहचहा पाते। कमर मुक जाती है, क्योंकि श्रमन्त चिन्ता का बोम उस पर हम लेते हैं। मस्तक तब श्राकाश में नहीं उठ सकता। इसरे का दुख देखने की फुरसत नहीं रहती, क्योंकि हम श्रपने श्रीर श्रपनों से दय जाते हैं।

नहीं-नहीं, विश्वास का रास्ता श्रास्तिक का रास्ता है। कल की शंका करके श्राज को मैं नष्ट कैसे करूँ? श्रोर यह सच है कि श्राज यदि नष्ट नहीं होगा, तो कल श्रोर पुष्ट ही होने वाला है। पर कल के द्याव में श्राज को हाथ से जाने देते हैं तो फिर कल भी कोरा ही रह जाने वाला है।

## दान की वात

दान देने को कहते हैं। दिये विना चल नहीं सकता, जैसे लिये विना नहीं चल सकता। कुछ या कोई श्रपने में पूरा शौर यनद नहीं है, शौरों के साथ किसी-न-किसी तरह के सम्बन्ध में वह जुड़ा हुआ है। इन सम्बन्धों के ज़रिये वह श्रपने लिए श्रापसीपन जुटाता शौर श्रपने को शौर श्रपनी श्रात्मीयता को फैलाता है। चेतना का स्वभाव ही यह है। शास्त्रकार ने जीव का लक्ष्ण परस्परोपमह कहा है। यानी देन-लेन के द्वारा श्रापस में पुक-दूसरे के काम श्राना।

साँस हम में जीवन की पहचान है। उसका धाना जाना एका कि वही मृत्यु! भीतर से वायु लेकर उसे फिर बाहर दे देने की श्वाम भश्वास कहते हैं। उस की हुई हवा का घ्रणु भी हम धपने भीतर रोश रख नहीं सकते। सबकी सब साँस वापस जौटा देनी होती हैं। इसं किया से हमारा जीवन चलता है। श्वास लेकर जौटा न सकें, या देवर फिर न ले सकें, तो लीवनी शक्ति समाप्त समस्त्रि ।

दान इस तरह जीव का श्रानिवार्य धर्म है। यह सहज धर्म है। यह उससे श्रात्म नहीं हो सकता। जो जितना धार्मिक हो उसे उत्तमा हो निःरोयदानी सानिए। कुछ रहता हो नहीं उसके पास जो यह न दे। श्राप्म सर्वस्य यह दिए हुए है। शरीर रखता है तो भी पर निमित्त । श्राप्म मानो उसमें उसके होकर नहीं, विस्तित होकर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति यथावश्यक लेकर यथासाध्य देता है। सच पूछो तो मात्र श्राव-श्यक भी जो लेता है वह भी श्रयण रूप में। इससे वह नम्र वनता है। उस पर उसका मन प्रार्थना से भीगा रहता है। तय उसकी सब प्रवृत्तियाँ मानो श्रयण-मोचन के निमित्त से होती हैं। सतत श्रात्मदान ही मानो उसका जीवन बनता है।

सच तो यह कि इसके सिवा दूसरा सम्भव नहीं है। वृत्त के लिए क्या यह शक्य है कि वह अपने पर फल न आने दे? फूल के लिए सम्भव है कि वह सुरिभ को अपने में रोक ले? वैसे ही मनुष्य के लिए अपने को रोक रखना या न देना सम्भव नहीं है। दे न सकेगा उससे पहले जीना ही रुक चुका होगा। वृत्त फल देता है, फूल सुवास देता है, बादल पानी देता है, सूरज धूप देता है—यहाँ देने शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है। असल में देने के गर्व को वहाँ अवकाश? सब स्वानुरूप वर्तन में नियुक्त हैं। उस रूप में वे समिष्ट की लीला में संयुक्त हैं। सब अपने को शेष के प्रति देते हुए जी रहे हैं। अपनी निजता को सबकी समस्तता में सुक्त करने के प्रयास में ही यह विश्व की यात्रा अनन्तकाल में से बढ़ी चली जा रही है। अखरड सत्य ही तो है जो नानात्व में प्रतिफलित है। जगत् की उन नाना वस्तुओं और व्यक्तियों के मध्य परस्पर आत्मदान की यह अनिवार्यता ही सृष्टि की मंगलमय व्यवस्था है। यही धर्म है। जगत् व्यापार को और किसी तरह सममना सुरिकल है।

यह जो जगत् में निरन्तर सय श्रोर से निःशेष श्रात्म-दान का समा-रोह सम्पन्न हो रहा है, जिसमें कोई श्रपने को श्रपने पास रोक रखने में स्वतन्त्र नहीं है, जहाँ सय श्रपनी-श्रपनी नियति में जीकर श्रीर मरकर श्रीर फिर-फिर जीकर समष्टि के चिद्धिकास में श्रात्म-योग दे रहे हैं— वहाँ दान जैसे शब्द की स्थिति ही कहाँ रह सकती है ? कौन किसको क्या दे ? क्या कुछ श्रपना है जो देने की बात की जा सके ? समस्त से श्रात्म होकर खरड है ही क्या ! श्रातः किससे कोई क्या लेगा श्रीर किसे दान की वात १६४

क्या देता ? सब कनवान् का है। इसी में से हैं श्रीर इसी में लीन होने के लिए हैं।

के किन फिर भी दान की यात करनी है। क्यों कि आज वह एक समस्या भी है। समस्या इसिलए कि हम में आईकार है। और आसिक्यों हैं। उनके बीच में आ पड़ने से चैतन्य का प्रवाह मुक्त नहीं रहता, जगह-जगह वह दें ध और छुट जाता है। उससे बतेश और व्याध और छुट उपजिते हैं। उससे आदमियों के बीच में से ही एक राजा यन उठता है, तो इसरा रंक हो रहता है। उससे आदमी पशु तक बनता देखा जाता है कि दिन-भर जुए में जुते और शाम को दाने के लिए उरसे। उससे ऐती अमीरी उपजिता है कि जिसे समय बिताने को नए-नए चस्के देखाद करने पहें और दूसरी तरफ ऐसी निषट गरीबी जिससे मीत अवसी समसी जावे। ऐसे विषम समाज में दान का प्रश्न गम्भीर प्रश्न है।

गम्भीर है, क्योंकि सारभूत धारमदान हमें भूत गया है, टसकी जगह हिसाबी धर्य-दान रह गया है। मन के देने को हम नहीं गिनते। वह हिसाब में जो नहीं धाता। सच पूढ़ों तो धात वहीं महत्त्व दी है। धर्म मन को देखता है, धन को नहीं। धौर धन बिना मन के भी दिया जाता धौर दिया जा सकता है। ऐसा धन बन्चन न उपजाए तो करा करे। उससे समाज में श्रेणी-भेद हो चलता है। उससे चैतन्य को दिमा होती है। इससे मनों में राग-द्वेप उपजते हैं।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्न मानवीय होकर ही विधारणीय है, केवल खार्थिक छौर खाँकिक दह नहीं है। धर्म के विधार वितरण छौर स्वार्थिलस विनिमय के हारा मनुष्यता की ही जो हानि होती हैं वही चिन्ता की दात है। प्रश्न यही है कि कैसे मुख, शान्ति धीर पर्भाव फेले; खादमी और धादमी में मरसर की जगह भीति धीर रवार्य की जगह सेवा पनपे। इस हुए की दृष्टि से ही धर्म के द्रान और उपके यटवारे का सवाल धर्मसंगत होता है।

उत्पत्ति सय ग्रम से होती है। मनुष्य में कराना शांर उग्भायना

है, जगत् में उपकरण रूप साधन सामग्री है। मनुष्य दोनों के योग से श्रावश्यक्तानुसार वस्तुश्रों को उपजाता श्रौर यनाता है। मनुष्यकी बुद्धि श्रीर श्रम के इस फल के चिनिमय के सुभीते के लिए सिक्का जनमा। सिवके का स्वतन्त्र मूल्य न था। पर इधर गड्यड़ हो छाई है, सिक्का श्रम पर निर्भर रहने के वजाय श्रम सिक्के के तले हो रहा है। मानी श्रम नहीं सिक्का ही धन हो। चुनांचे श्रवस्था यह है कि दुनिया में सव श्रादमियों के लायक खाना-कपड़ा श्रीर दूसरी चील पैदा होने श्रीर वनने पर भी दुनिया में भूख से मरने वाले श्रीर कपड़ों त्रिना ठिटुरने वाले लोग कम नहीं हैं। संस्कृति श्रौर शिचा के श्रभाव की तो वात क्या कहिए। श्राज की संस्कारिता तो विलास है जो सुट्टी-अर लोगों को प्राप्त है। प्रथित् धन का वितरण श्रम के श्रनुसार नहीं है, वह उस मुद्रा-नीति के वश में हैं जो फिर स्वयं स्वार्थ-नीति के वश में है। साम्राज्य श्रीर महासाम्राज्य वन रहे हैं श्रीर लोग तरह-तरह के श्रभावों से लाचार होकर उनकी फौजों श्रीर नौकरियों में मुके जा रहे हैं। जी श्रपरिमित साधन-सामग्री पसीने के बल मानव-जाति उगाती है वह कुछ हाथों में जमा होती श्रीर वहाँ से वह फिर कृपा श्रीर दान के रूप में म्रन्यों को प्राप्त होती है। इस तरह दीन वनाने के बाद ही दान सम्भव होता है। दैन्य में ही दान का समर्थन है। यदि दीनता श्रच्छी बात नहीं है तो दान को भी बढ़ावा नहीं देना होगा। दैन्य को यदि दूर करना है तो दान की संस्था को ऋमशः इतना शुद्ध करना होगा कि दसमें द्या-भाव के लिए गुझायश न रह जावे। यह उत्तरोत्तर हृद्य का ऐसा सहज श्रीर श्रनिवार्य धर्म हो श्राए जैसे मेघ का जलदान । श्राज् तो देने वाला कृपाल है श्रीर लेने वाला प्रार्थी है। दो व्यक्तियों के बीच यह दयालु श्रीर दयनीय, मालिक श्रीर दास का सम्वन्ध कृत्रिम सम्बन्ध है। उससे मनुष्य का गौरव नहीं वदता। उससे उलमन वदती है श्रौर मैल बदता है। इसिंतिए दान को उस धरातल पर पहुँचाना होगा जहाँ देने वाले को श्रपने को दाता मानने के दम्भ से छुटकारा मिले श्रीर लेने वाल।

भी अपने को उस कारण निम्न अनुभव करने की आवश्यकता से बचे। यह स्वाभाविक है कि धन को अतिरेक से अमाद की और यतना

हो। यह श्रनिवार्थ है। इस प्रक्रिया को बहुत काल रोका नहीं ला सकता। श्रम इष्ट यह है कि यह किया ऐसे सम्यम्न हो कि दोनों शोर

हार्दिक समता चौर प्रीवि की सम्भावना दहे।

धाज तो हमारे बीच सरकार नाम की संस्वा सर्वग्रक्तिमान धीर सर्वेच्यापी हैं। वह नोट श्रीर सिक्के ज्ञापती हैं। हमारे जोदन का निय-मन दसके हाथ में हैं। धन की कुन्जी दसके पास है और विदरण के साधन उसके द्राय में हैं । धनवान उसी की छाया में शौर संरहए में वना जाता है। इसलिए मुख्यता से दीनता के सवाल का आरोप उस सरकार पर श्राता है। उसके निवारण का उपाय भी यहुत तुद्ध उसके हाय है। सरकार सचमुच चाहे तो इस यारे में काफी कर सकती है। लेकिन प्रजा से श्रलग होकर सरकार का श्रस्तिक्व भी ज्या है ? तिस पर धाजकल कोक-तन्त्र का राज समका जाता है। इमलिए लोक-जीवन की भी कम ताकत नहीं माननी चाहिए। इससे लोकमत के नेता और निर्माताओं पर यह दायिख बाता है कि दान की संस्था को ऐमा सुद करें कि उससे मानव में दैन्य की जगह चैतन्य बदे। शगर इस ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें हर श्रादमी दूसरे से नका उठाने के प्रजाय उस को लाम पहुँचाने की सोचे, झौर ऐशी शहितक-समात रचना में शपना भाग भी लेना चाहते हैं, तो दान से, क्रय-विकय छीन-स्तपट घणवा दूमगी पद्धति से जो अर्थ ह्यर-से उधर होता रहता है, सो उनकी गतिविधि सम्मनी होगी । इस पर निगाइ रखनी होगी । निगाह यह धर्म प्रधांत् सम्यग्दर्शन की होगी। वह सम्यक्-रिट इमें यतापूरी कि इस धन के : घमुक यातायात में कितनी तो सहिंसा की मिद्रि होस्ती है राज्या रिजना ेहिंसा मय शोपल हो रहा है। दष्टिसम्बक् हो वो धन हो पन है। इस दृष्टि से धन श्रमिक का है। इसलिए जो श्रमिक दा है उस परात पित रण ऐसा होना चाहिए जिसमें सुदाकी गुलना में अम या और यमिक या

महत्व यहे, शम में श्रीर श्रमिक में स्वावलिम्बता श्रावे, श्रीर पर-निर्भरता दूर हो। श्रममें सज्री के भाव को जगह स्वाधीन चेतना उत्पन्न हो श्रीर इस तरह उत्पादक शारीरिक श्रम में बुद्धि-कौशल का भी योग होने लगे। इस प्रकार श्रम के साथ स्वाभिमान का सामन्जस्य होगा, श्रमिक मनस्वी यनेगा श्रीर मानव-समाज का श्रन्तरङ्ग से स्वस्थ परिगणन श्रारम्भ होगा। श्रन्यथा जो घन काम करने वांले को स्वाधीन न रखकर श्रनुगत श्रीर परमुखा-पेची बनावा है उससे सच्चा लाभ नहीं होता। घन का वह दान जिससे कार्यकर्ता में तेजस्विता की हानि हो, इष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में घन का वही दान श्रम है जो श्रद्धापूर्वक किया जाता है। उससे कार्यकर्ता को श्रन्तःस्फूतिं प्राप्त होती है। नहीं तो जिस धन से कार्य कर्ता की श्रात्मा द्वती हो उससे भला क्या श्रमली लाभ मिलने की श्रात्मा हो सकती है ?

कपर की इस सय वात में से हम निम्नांकित परिणाम शाप्त कर सकते हैं:--

- दान हादिक हो। इसमें यह श्रवकाश न रहेगा कि कोई श्रपने
   को दाता गिने।
- २, हृद्य की विवशता से दिया गया दान तात्कालिक ही हो सकता है। अर्थात् देने की भावना और देने की किया में व्यवधान तब नहीं हो सकता। दान की उस्ती का जहाँ प्रश्न उठे वह दान ही 'नहीं है।
- ३. दिये दान को तत्काल अपने से अलग कर उस व्यक्ति अथवा संस्था को सौंप देना चाहिए कि जिसके प्रति देने की भावना है।
- ४. श्रद्धा का दोकर दान शर्त के साथ नहीं होगा। भावना की स्पष्टता की जासकती है।
- कृपा के साव से दिया गया दान निकृष्ट है। उसमें दोनों घोर
   घ्रात्मा की हानि है।
  - ६. दान की रक़म का यदि ट्रस्ट बनाया जाय तो उचित यह है कि

देने वाला श्रपना नाम द्रस्टियों में न रखे। सैनेजिङ दूस्टी ता टसे थनना ही नहीं चाहिए।

- ७. दान वहाँ देना टचित है जहाँ टसका सीधा टपयोग है। श्रयीत् जहाँ फिर वह रकम च्याज पर नहीं लगाई जाने वाली है।
- द. शर्व के साय दिया दान शंकित मन का है। उसमें से शहा श्रोर फैलती है। ऐसा दान श्रेय्ड नहीं हैं।
- सार्वजनिक कोपों में यही रकमें दान देने वालों को श्रिषकारी पद पर श्राने से यचाना चाहिए।
- १०. धन श्रम का प्रतीक है। इसलिए वह श्रमिकों का श्रमीत् काम करने वालों का हो—यह भावना रतकर दान देना चाहिए। श्राशय यह कि दी गई राशि के संचालन शौर उपयोग का दायित्व एवं श्रिषकार श्रीकाधिक कार्यकर्ताशों के हाथ श्राता जावे।
- ११. देने वाले की भावना दानी के गुण-स्थान से थाने सेवक के गुण-स्थान तक यदने की होनी चाहिए। सेवा-धर्म के लिए दान प्राप्त करने वाला सेवक थाँर दान देने वाला दानी, इनमें सेवक का गुण-स्थान कँचा है। दानी को उस थोर, यानी धपरिव्रहशीलता की थोर, उठने का सदा यस करते रहना चाहिए।
  - र १२. पैसे में शक्ति है। शक्ति में मद है। मद विष ही टहरा। उसमें स्ववन्त्रता की हानि है। सम्यय्दर्शन द्वारा यह पहचान कर धन के साथ वर्तन करना चाहिए। ऐसा सम्यक्-दर्शी धन के दान हारा यस, मान, प्रभुता या और तरह के लौकिक लाभ की चाहना नहीं रनेगा।
  - 12. धन की सची संज्ञा है कय-शिवत। उससे धीज़ों के माध धाइमी भी खरीदे जा सकते हैं। कारण, धाइमी को घीज़ें पारिएँ। उन चीजों का खभाव या मेंहगाई पैदा करके धादमियों को दिशी के याज़ार में खींच लाया जा सकता और उनका मोज भाव दिया जा सकता है। पैसे की यह शकित दानवो शिवत है। सचा दानी एम दानवी शक्ति के उपभोग में दुःख और उसके परिहार में सुख मादेगा।

- १४. दान वह जो पैसे में से दानवी शक्ति खींचे श्रीर देवी शक्ति उसमें भरे। श्रथित देने वाला दान में प्रायश्चित्त की भावना रक्खे श्रीर माने कि जो धन उसके पास से जा रहा है वह तो उस नारायण का ही या श्रीर है जो दिरद्र का रूप धरकर उसकी मानवता की परीत्ता ले रहा है। यदि मैंने श्रय तक उस दिस्द्र नारायण का ही रोकड़िया श्रपने को नहीं माना है तो यह वेईमानी श्रीर चोरी की है। इस भावना के द्वारा धन में दैवी शिक्त डाली जा सकती है।
- १४. श्रहंभावना से दिया गया दान दीनता श्रीर विषमता पोसने श्रीर बढ़ाने वाला है। धर्म (श्रिकिंचन) भावना से दिया गया दान श्रीति श्रीर सद्भाव बढ़ाएगा।
- १६. मुद्रा-धन का स्रोत सरकारी (दंड) शक्ति है। धर्म का स्रोत व्यक्ति की भावना है। सरकार की घ्रोर से कान्न के बल से लाई गई घ्राधिक घ्रोर सामाजिक समता के नीचे भाव के वैपम्य घ्रौर विकार के बीज रहेंगे ही। प्रवल-से-प्रवल कान्न-यल घ्रौर शस्त्र-यल उस विषमता को निर्मुल नहीं कर सकता। इस तरह राजनीतिक प्रयत्न एक विष्लव के बाद दूसरे घ्रौर एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध को लाये विना नहीं रह सकता। स्थायी संस्कार के लिये मानव-मन का धार्मिक परिष्कार जरूरी है। इसका घ्राशय यह कि सम्पन्न वर्ग स्वेच्छा से नीचे मुके घ्रौर दलित वर्ग का सेवक वने। धार्मिक दान इसी इष्ट की दृष्टि से है। दूसरी तरह का दान राजनीतिक-चक्र को पुष्ट करता है घ्रौर बन्धन को मज़बूत करता है।
- १७. इससे जहाँ तक हो सरकार के तन्त्र को दान श्रौर उसकी व्यवस्था के बीच में न लेना ही श्रच्छा है। सहयोग समिति या ट्रस्टी-संघ बनाकर उसकी सुव्यवस्था की जा सकती है। इन समिति श्रौर संघों को श्राज दिन सरकार से रजिस्टर्ड कराने में कोई श्रापत्ति नहीं है।
- १८. ध्यान रखना होगा कि श्रन्त में किसी भी शस्त्र-वल या याह्य-वल के विना मानव-जाति को श्रपनी श्रन्तरङ्ग शान्ति श्रीर

दान की वात १२१

व्यवस्था कायम रखने लायक होना है। यह ध्येय धन्तर्यामी भगवान् के सिवा किसी दूसरे न्यायकर्ता को वीच में खेकर काम चलाने की श्रादत से पूरा न होगा। श्रथीत् दान की रक्तमों या सार्वेजनिक कोपों का मुकदमा सरकारी श्रदालत में न होकर पंचायतों में श्राना चाहिये।

शायद इन परिणामों की घड्ट-गणना जरूरत से ज्यादा हो गई। बात तो मूल में एक ही है। हम में स्वरक्षा की वासना है, तो घात्म-दान की सावना भी है। मेरी श्रद्धा है कि व्यक्ति में स्वार्थ से भी गहरी परमार्थ की जड़ है। श्रन्यथा तो इसी जगत में, जहाँ सब श्रपनी दो दिन की ज़िन्दगानी से श्रीर उसके रोग-भोग से चिपटे दीखते हैं, उन महापुरुषों के चरित का नया श्रर्थ है कि जो स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकारते हैं और जीवन को तिल-विल होमंते हैं ? क्या वे हमारे ही घन्तर्भृत सस्य को हमारे ही आगे प्रगट नहीं कर जाते ? नहीं तो कोई कारण न था कि उन तपोधन हुतात्माओं को हम भूल न जाते। में मानता हूँ कि कहीं निछावर कर डालने के लिए ही हम इस जीवन का रच्या श्रीर पोषण करते हैं। श्रीत-श्रेरित यह आत्मार्पण ही हमारे समूचे श्रात्म-संप्रह की सार्थकता है। उसी भाँति निःकांचित दान में ही समस्त श्चर्जन की सार्थकता है। दान नहीं तो श्चर्जन क्या चौरी ही न है ? श्चर्जन तो एक मिथ्याचार है, दान ही यह्किंचित् उसकी सत्यता प्रदान करता है। आत्म-साधक के जिए इसी से अपरिप्रह धर्म बताया है। जो जितना श्राहम को पाता चलता है उतना ही वह पदार्थ से दत्तीर्श होता श्रीर उस पदार्थ की छोड़ता चलता है। पर में से छुटे विना स्व की उपलब्धि कहाँ ? इससे जो बाह्य में दान है, वह तो भीतर में लाभ है। सच ही सम्पूर्ण श्रात्म-लाभ का उपाय निश्शेष श्रात्मदान के सिवा दसरा श्रीर नहीं रहता है। सब प्रकार के दानों में इस श्रास्त-दान की जिस श्रंश में सिद्धि होती हो श्रसल में वहाँ उतना ही सार मानना चाहिए ।

## दीन की बात

उस दिन एक तीर्थ पर देखा कि सहक के दोनों श्रोर पाँत-के-पाँत भिखारी बैठे हैं। उनमें वालक हैं, बूदे हैं, स्त्रियाँ हैं। कुछ श्रपङ्ग है, ज्यादा रोगी हैं, सभी दीन है।

श्रधिक तीर्थों की यात्रा का लाभ मुक्ते नहीं मिला है। इससे ऐसा हरय सामने पाने का मेरे लिए यह पहला मौका था। उन भिलमंगों की तादाद थोड़ी नहीं थी। उस वक्त तो ऐसा मालूम हुआ जैसे उनकी गिनती का श्रन्त ही नहीं है। मील-सवा-मील चलते चले लाइए राह के दोनों किनारे उन्हीं उनसे भरे थे।

एक चार तो उनके सामने होकर मन चैठने लगा। आगे बढ़ा नहीं जाता था। जी हुआ कि चलो लौट चलो। उन आदिमियों की पुकार ऐसी थी कि बस! आदिमी में कुछ आदिमियत होनी चाहिए, तिनक इंज्ज़त का भी खयाल चाहिए। पर इंज्ज़त का खयाल या आदिमियत का सवाल जैसे उन्हें छू भी न गया हो। सानो कोई काम नहीं जो आपसे पैसा पाने के लिए वे नहीं कर सकें। मनुष्यता का यह रूप सहना भला किसके लिए आसान है। में जानता हूँ कि यह खुद उनके लिए आसान नहीं है।

श्रौरों की क्या कहूँ ? मैंने तो तब एक काम किया। कठोरता से श्रपनी श्राँखों को नीचा कर लिया। इधर-उधर देखूँ ही क्यों, जब देखना तूमर होता है। पर पत्नक से घोमल करने से क्या सचाई को छोट में ढाला जा सकता है ? इससे सच पूछो तो, इस तरह मैंने अपनी मान की ही रक्षा की।

उस सद्धट के समय सौमाग्य से मुक्ते अपने से एक सांस्तना प्राप्त हो सकी। वह यह कि उस वक्त में भी पैसे का स्वामी नहीं था। (शायद इसी कारण हो कि) तब आँख नीची करने पर एक दात अस्यन्त सरय के रूप में मेरे भीतर स्पष्ट हो उठी। वह यात यह कि खुद पैसे वाला होना मिखारी के मिखारीपन में सहायी होना है। धन-चान होना निर्धन का ब्यङ्ग करना है। और कि यदि सचनुच हम दीन के प्रति प्रेम से खिंचकर सेवा-सहायता करना चाहते हैं तो उसकी दिशा यही हो सकती है कि हम और वह यरायरी पर आहर मिलें। पर च्योंकि सब दीन धनिक नहीं यन सकते, यानी में सबको धनिक नहीं बना सकता, इससे यरायरी का एक ही मार्ग रह जाता है। वह मार्ग यह कि में स्वयं स्वेच्छा-पूर्वक दीन यन चल्रूँ।

जान पहता है कि इस श्रनुभृति के सहारे मन को टिकाकर उस सड़क चले चलना उस समय मेरे वस का हो सका, नहीं तो ""

लेकिन इज़ारों स्त्री-पुरुप भी रोज इस सड़क पर श्राते-जाते हैं। तभी वो जाने कहाँ-कहाँ के भिखारी यहाँ श्रा जमा हुए हैं। उन रात-सहस्त नर-नारियों के मन की हालत में नहीं जानता। श्रधिकांश उनमें वीर्य-यात्री पुर्यार्थी होते हैं। दूर-देश से कष्ट उठाकर भिक्त-भाद से भरे वे श्राते श्रीर कुछ श्रविरिक्त कष्ट उठाकर वीर्य-दर्शन करके किर श्रपने दूर-देश चले जाते हैं। इन हाथ फेलाए बैटे कहालों को राह में वे दान भी करते जाते हैं। श्रम्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, पाई-धेजा-पेला देते हैं। वे कोमल चित्त के लोग द्या से इचित होकर दान-पुर्य दारा श्रपना श्रीर दीनों का, दोनों का भला करते हैं।

सुक्ते इस दया के विषच में कुछ कहना नहीं है। जो दया कर सदवा है उसे दया करनी चाहिए। लेकिन यह यात मेरे मन में जरूर उटवी ए कि श्रपने को दयावान की जगह पर पाना श्रीर हस तरह दूसरे को दय-नीय स्थित में डालना क्या उचित है ? क्या इससे हालत कुछ सुधरती है ? क्या यों विपमता बढ़ती ही नहीं है ? क्या इससे पखेड़ा थोड़ा भी निपटता है ? क्या इससे भिखारी से उसका भिखारी-पन तिनक भी उतर कर दूर होता है ? क्या ऐसी द्या श्रपने दायित्व से यचने का ही एक जतन नहीं है ? यह द्या श्रात्म-विसर्जन के विरोध में श्रात्म-संरचण का ही एक ढंग नहीं है ? क्या श्रात्म-श्लानि को इस बहाने हम टाल ही नहीं जाते हैं ? एक मुट्टी नाज या उतरा कपड़ा या ताम्बे का पैसा देकर क्या श्रपने मान को ही दुक्तत रखने की कोशिश हम नहीं करते हैं ?

दया राजत नहीं है। लेकिन विचारवान के लिए क्या वह दया काफी हो सकती है ?

पर यहाँ हम सावधान रहें। दया में कुछ देना ही होता है। चाहे. स्थूल हो, या स्दम, दया में त्याग श्रिनवार्थ है। त्याग से बचने के लिए दया से बचना पाप है। तर्क-वितर्क करके जो त्याग-रूप कर्चव्य से ही छुटो पा लेता है, मुमे इसमें सन्देह है कि वह कोई ठीक काम करता है। सन्देह है कि ऐसा तर्क-वितर्क घोरतर श्राह्म-प्रवंचन ही तो नहीं है? में स्वीकार करूँ कि जो त्याग से बचा है, वह श्रवश्य प्रवंचक है।

तर्क के सहारे त्याग से बचा जा सकता है, वचा जाता है। वैसा तर्क विनाशकारी है। किन्तु देख यह भी पड़ता है कि दया-भावना भी उस त्याग-धर्म से छुटकारा पाने के काम में आती है। पैसा या कपड़ा या नाज देकर जैसे हम खुद अपने को देने के धर्म से बच जाते हैं; ऐसा त्याग गहरे स्वार्थ-त्याग से हमें बचा देता है और एक वात्कालिक चैन हमें पहुँचा देता है।

सवाल होगा कि तो क्या फिर दीन की खातिर स्वयं दीन यनना होगा ? इस तरह क्या दीन की दीनता दूर हो जायगी ?

कहा जायगा कि हम खुद धनिक होकर निर्धन में जो एक ढाह श्रौर

हेप श्रीर स्पर्हा की भावना लगाते हैं, उससे यदि निर्धन व्यक्ति चाहें तो उसका भला ही हो सकता है। इस प्रकार उसमें श्रपनी हालत में श्रसन्तोप जागवा है, वेचैनी पैदा होता है। श्राशा की जा सकती हं कि ऐसे ही चैतन्य उसमें चेत जायगा श्रीर कर्नृ कि श्रीर कर्मण्यता भी प्रकट हो श्रायगी। जो नीचे है, गिरा हुश्रा है, उसके लिए खुद गिर जाना ग़लत होगा। सही यही होगा कि हम बरादर कैंचे ही चढ़ते जाय, जिससे कि निम्न की निम्नता उसे श्रीर भी चुभने करे श्रीर वह भी उठने का जतन करने लगे। बरायरी हो तो कैंचाई पर होनी चाहिए न। में घनाव्य हूँ श्रीर यरावरी हुई रखी है श्रगर निर्धन भी मेरे जैसा वन जाय। पर श्रगर में उसे श्रमी बरायरी का दर्जा दूँ तो क्या यह उसकी निर्धनता को उचित ही स्वीकार कर लेना न होगा? इस दृष्ट से धनिक होकर में श्रपने को मुका नहीं सकता श्रीर खुद निर्धन के हक में मुक्त उसके बरायरी के दावे को नहीं सुनना चाहिए।

इस प्रकार की दलील से धनाक्ष्य के और श्रिधिक धन-संब्रह करने की घुन का समर्थन किया जा सकता है और निर्धनों को हिकारत की नज़र से देखा जा सकता है। विस पर समसा ,जा सकवा है कि वह हिकारत की नज़र निर्धन को उन्नत होने की प्रेरणा देगी।

लेकिन मेरे चित्त को ऊपर का तर्क नहीं द्वा। मुक्ते यह आनत मालूम होता है। उसकी जड़ खुदी और खुद्गर्ज़ी में दुयकी हुई मालूम होती है।

समता के दो प्रकार कहे जा सकते हैं। एक यह कि मैं मानूँ कि मुक्त से बढ़ा कोई नहीं है। यहे-से-यहे के मैं यरावर हूँ। चौर जो हटान् मुक्ते अपने से यहा दीखता हो, आलोबना से टॉग पक्दकर टसे धपने यरावर खींचने की कोशिश कहूँ। यह एक प्रकार है।

दूसरा प्रकार है कि मैं अपने से छोटा किसी की न मान्। जो अपने को छोटा मानता है, उससे इस प्रकार व्यवहार करूँ कि यह घपने खुटपन को भूल जाय। सब का मान करूँ। धालीधना करूँ तो श्रपनी ही, या दूसरे की तो प्रेम-दशात, श्रीर छोटे से भी छोटा श्रपने को मानने को तैयार रहूँ।

पहला बताता है कि मैं किसी को यड़ा न मानूँ। दूसरा सुमाता है कि मैं किसी को छोटा न सममूँ

मेरा विश्वास है कि पहले ढंग से बरावरी नहीं घड़ेगी, बड़ा-घड़ी बड़ेगी श्रोर विषमता बड़ेगी। श्रीर सच्ची समता यदि समाज में थोड़ी-बहुत कभी कायम भी होगी तो वह दूसरी ही पद्धति को श्रंगीकार करने से होगी, श्रन्थथा नहीं।

में इस चाह को गलत मानता हूँ कि में धनवान वन् । मुझे कोई हक ऐसी इच्छा रखने का नहीं है। ऐसी तृष्णा असामाजिक है, यानी सामाजिक अपराध है। इसमें ज़रूरी वौर पर यह शामिल है कि में दूसरे को निर्धन देखना चाहता हूँ। धनवान होने में स्वाद तभी तक है जब तक कि पढ़ोस में कोई निर्धन भी है। अगर मुझे उस स्वाद का लोभ है, वह रस मुझे अच्छा लगता है, तो यह यात फूठ है कि मुझे दीन की दीनता बुरी लगती है। दीन के दैन्य में मुझे जब तक अन्द-रूनी तृष्ति है, तभी तक स्वयं धनवान होने की तृष्णा मुझमें हो सकती है। में मानता हूँ कि वैसी तृष्णा में अहंकार का सेवन है। और अहंकार को चैन तभी मिलता है जब दूसरा अपने से नीचा मालूम होता है।

व्यवहार में देखें कि धनवान का क्या अर्थ होता है। चारों और मांपिइयाँ हों और उनके बीच मेरा मकान पक्की ईटों का बना हो तो में अपने को धनवान लगूँगा। मुक्ते उस मकान का मालिक होने पर गर्व होगा। वही मकान यदि सहर में है, जिसके आस-पास आजीशान हवेलियाँ हैं, तो वही मुक्ते अपनी दीनता का प्रमाण मालूम होगा और मैं उस पर लिजित दीखूँगा। इससे धनवान होने की इच्छा में ही गर्भित है कि कोई दीन भी हो। हम धनवान होना चाहते हैं, यानी हम दीन को दीनतर बना देना चाहते हैं।

इसलिए नो नीति तुम्हें श्रीर हमें सांसारिक सम्पन्नता के रास्ते पर

श्रागे-से-श्रागे यहने की श्रोर उकसाती है, वह नीति गरीयों के हक की नहीं है। वह उनका सला नहीं चाहती। सच पूछा जाय तो उस नीति के पेट में नीयत स्वार्थ की है। उस नीयत का मुँह याहर न दीखता हो, पेट में छिपी उसकी जह है ज़रूर।

उसके विरोध में जो नीति सय के भले का दावा करना चाहती है; खास तौर से गरीयों का, यानी हर देश और हर काल के यहुसंख्यक वर्ग का, भला करना चाहती है, वह दुनिया की कृष्णा और संचय के लोभ पर खड़ी नहीं हो सकती। सार्वजनिक हितकर्म की नीति धन नहीं, मन चाहेगी। यह अभीर यनने को यहा यनना नहीं मान सकती। वह पैसे पर आश्रित सम्यन्धों को यहाबा नहीं दे सकती।

श्रगर समाज एक है तो दीन की दीनता के दीप से हम श्रपने को श्रञ्जता नहीं मान सकते। श्रगर दीनता के कारण उस श्रादमी में मनुष्यता तक नहीं रह गई है, वह जानवर श्रीर श्रपराधी यनता जा रहा है, तो याद रखना चाहिए कि हम श्रपनी श्रमीरी निष्क्रियता से उसमें मदद दे रहे हैं। श्रपनी श्राराम-देह स्थिति से चिपट कर हम उसकी तकलीफ़ को कायम यना रहे हैं। उसका मनुष्यता पर से विश्वास उठता जा रहा है तो क्या इसिजिए नहीं कि हम लोग उससे वन्द्य-भाव से व्यवहार करने को तैयार नहीं हैं तो वह क्यों न समाज-दोही हो ? क्या हम उसे इस प्रकार लाचार ही नहीं करते कि वह मानवता का होपी धन श्राये ?

श्राशय यह नहीं कि व्यक्ति के दुःख का दोष में व्यक्ति पर से टाल कर एकदम समान पर दाल देना चाहता हूँ। व्यक्ति धपने दुख के सम्यन्य में निर्दोष तो हो हो नहीं सकता। कर्म फल का सिदानत श्रयत है श्रीर वह सर्वथा वैज्ञानिक है। पर वह यात व्यक्ति पर समाप्त होकर क्या चुक जाती है ? व्यक्ति का दुःख समाज के लिए धन है। इसलिए दुखी व्यक्ति के दुःख का सवाल हमारा-तुम्हारा यानी टन जोगों का सवाल भी है, बल्कि उनका प्रमुखता से है, जो श्रपेचाकृत समाज में सुख-चैन से हैं।

दीन की बात करते समय हमको याद रखना चाहिए कि वह-द्रव्य का श्रभाव नहीं है जो उसको श्रीर हमको कप्ट देता है। इस हेतु से जो उसमें धीमे-धीमे मनुष्यता का ही श्रभाव होने जगता है, वही सोच श्रीर ग्लानि श्रीर परिताप का कारण बनता है। सब काल श्रीर सब देशों में ऐसे पुरुष हो गये हैं जिन्होंने पास धन नहीं जिया पर जो उसी कारण महामान्य सममे गये। श्रतः गरीबों की गरीबी का सवाल एकदम आर्थिक है यह नहीं मानना चाहिए। सिर्फ धन का न होना दुरिद्र का लुक्स नहीं है। उसका सहारा लेकर जो वेयसी श्रीर श्रोद्धाई की भावना श्रादमी में समा जाती है, श्रमदी रोग तो वह है। श्रीर इस लिहाज से रंक श्रीर दीन का प्रश्न नैतिक प्रश्न है। वेशक पहली श्रावश्यकता है कि उसको खाने को श्रनाज मिले, पहनने को कपड़ा। लेकिन सीधा दान में नाज-कपड़ा देकर क्या उसमें मानवोचित श्रात्म-सम्मान पैदा होने की सम्भावना को हम बढ़ाते हैं ? वह श्रात्म-सम्मान श्चर्यदान से उसमें पैदान होगा। वह तो श्रात्मदान से ही उसमें जागेगा। हर हाजत में जब हम उसकी इन्सान की हैसियत मानने की तैयार होंगे, उसके साथ उसी इन्जत से पेश आवेंगे, तभी वह अपने को इन्सान समकेगा श्रीर बनना शुरू करेगा। उससे पहले भीख में श्रीर दान में यहुत-सा माल पाकर भी वह समाल के लिए खतरा श्रीर द्वग् ही बना रहेगा।

तो बुनियाद में समस्या यदि नैतिक है तो उसका सुलमाव नीति-धन से होगा, स्थूल-धन से नहीं हो सकेगा। नीति का धन क्या ? वह धन है प्रीति की वेदना। वैसी शुद्ध नैतिक भावना, यानी वेदना, को साथ लेकर ही उस समस्या के समाधान की श्रोर बढ़ा जा सकेगा। नहीं तो जो तिबयत धन की कमती-यढ़ती से श्रादमी-श्रादमी में भेद करती है, जो निर्धन को नीच श्रोर धनवान को उसी कारण ऊँच गिनने

की आदी है, उस तियवत के साथ दीन-दुखी के सवाल को हूना भी उचित नहीं है। उससे उलक्कन थीर बढ़कर रह जायगी। उससे विप-मता छुछ उभरेगी ही। समस्या को खोलने के श्रधिकार के लिए वह मनीवृत्ति चाहिए जो धन से इन्सान को नहीं तोलती धौर जो श्रपने से निम्न किसी को मानने को तैयार नहीं है। समस्या हळ होगी तो उस मन के धनी द्वारा जो दुरिद्वनारायण की करपना कर सकता है, जो दुरिद्व की सेवा प्रायश्चित चौर चात्मग्रुद्धि के रूप में करने को विवस है। जो वैसी सेवा को उपकार या श्रहसान गिनता है, वह कृपया श्रपने उपकार को लेकर दूर ही रहे। उसके प्रति दीन की भावनाएँ यदि भीतर से देखी जायँ तो जान पड़ेगा कि वे इतज्ञता या घाभार की नहीं हैं, पर यहुत-कुछ गुस्से की हैं। सानो लिहाज से रुका न रह जाय तो वह कह ही येंडे कि 'तुम हो कीन उपकार का दम भरने वाले! सब तरह का कुरुर्म करके पहले तो घर भर बैठे हो, श्रय उनमें से दो पैसे दिखाकर चर्म करने चले हो ! यह पैसा तुम्हारा हुन्ना कैसे ? दूसरों को सुखा ग्रीर सिवाकर तुमने यह कमाया है। इसी पर श्रहसान तुम्हारा मानें ? श्रीर हम जो मेदनत करते हैं ? जास्रो, यस अपनी सुरत दूर ले जास्री। नहीं

मुसे बहुत सन्देहं है कि अगर हार्दिक स्नेह से नहीं बरिक बोदी-भी कृपा-भावना के साथ हम गरीय के दुःख को छूने चले हैं, फिर कितना ही प्रोग्राम (कार्यक्रम) हमारा उस दुःख को दूर करने का हो, हम उसमें वही उद्धत आवेश की मनीदशा उत्पन्न करने के निमित्त होंगे। इस तरह की कृपा-भावना अनैतिक है। सच्ची नीति की ताकांद तो यह है कि हम अपने को दीन का भी यन्दा और सेवक मानें। मानें ही नहीं, बिक्क सच्चे मन से वैसा बनने का उद्योग करें। दरिद्र की सेवा का अवसर पाकर हम अपने उपर उसका उपकार मानने को तेयार हो। इसिद्र मिटाना हमें अपने ही मन का दोप मिटाने-जैसा मालूम ही। अगर यह मनोष्ट्रित नहीं है तो में कहता हैं कि दीन की दशा में दोई

सुधार नहीं किया जा सकता है। दीनावाकों, श्रनाथ:लयों श्रोर अन्न-नेत्रों से हानि बची नहीं हैं, बढ़ी है। सवाल को श्राधिक श्रौर सिर्फ श्राधिक सममे जाने को ही सुधारना होगा। रूप उसका आर्थिक हो, पर मूल में भ्रर्थ पहुँच गया है तो भ्रनर्थ है। मुल में तो हार्द्रिक वेदना ही हो सकती है। वेदना यानी विसर्जन श्रीर त्याग। श्रीर जहाँ सूल में वद नहीं है, वहाँ तमाम थाथिक योजनाएँ विफल हैं। विफल ही नहीं, विक वे दुष्फल श्रागे ला सकती हैं। यह वात श्राजकल इसलिए भी कहना श्रावश्यक होगया है कि विज्ञान के नाम पर अर्थ को सूकाधार माना जाने लगा है श्रीर विचार-मात्र को श्राथिक चाहा जाता है। लोग हैं जो श्रादमी कुन्जी अर्थ में देखते हैं। वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो छुछ होता है, श्रर्थ-प्रयोजन को सामने लेकर होता है। कि स्वार्थ ही मनुष्य की प्रेरणा है। लेकिन वे नहीं जानते, वे सही नहीं हैं। श्रगर यही सही होता तो सब सवाल समाप्त थे। तब किसी को किसी से क्यों गरज होती। लेकिन ऐसा न हो सकेगा। एक का सबसे नाता है छौर छगर दूसरे का दुःख उसे नहीं छूता तो यह अदमी नहीं है, जह है। मैं जड़ नहीं हूँ, श्रगर इसका प्रभाण है तो यही कि मैं दूसरे के दुख में दुखी हो सकता हूँ, सुक्त में संवेदन है। श्रीर श्रगर यह सच है तो मनुष्य वह सच्चा श्रीर वह ऊँचा श्रीर वह श्रेष्ठ है जो श्रधिक-से-श्रधिक दुख को ऋपना सकता है यानी उसके लिए अपना अधिक-से-अधिक उत्सर्ग कर सकता है, जो निरन्तर सब के लिए होम होता रहता है।

मुक्ते दीखता है कि उसी श्रोर चलना सच्चा उपाय है। नहीं तो दुःख के सवाल की कोई श्रोर पकड़ नहीं है।

## व्यवसाय का सत्य

प्क रोज़ एक भेद ने मुक्ते पक्ड किया। बात याँ हुई। में एक मित्र के साथ बाज़ार गया था। मित्र ने बाज़ार में कोई देद सी रुपये खर्च किये। सो तो हुआ, केकिन घर आकर उन्होंने अपना हिसाय किखा और खर्च खाते सिर्फ पाँच रुपये ही लिखे गये। तय मैंने कहा, "यह क्या?" थोले, "बाकी रुपया खर्च योढ़े ही हुआ है। वह तो इन्देस्टमेण्ट है!"

इन्वेस्टमेण्ट: यानी खर्च होकर भी वह खर्च नहीं है, कुछ और है। खर्च और इस दूसरी वस्तु के अन्टर के सम्दर्भ में कुछ तो धर्म की मजक साधारणवः मेरे मन में रहा करती है; पर उस समय जैसे एक अरत सुमें देखता हुआ सामने खड़ा हो गया। जान पड़ा कि समम्प्रता चाहिए कि खर्च तो क्या, और 'इन्वेस्टमेण्ट' क्या ? क्या विशेषता होने से खर्च दर्च न रहकर 'इन्वेस्टमेण्ट' हो जाता है ? उसी भेद को यहाँ सममकर देखना है और उसे तनिक जीवन की परिमापा में भी फैलाकर देखेंगे।

रुपया कभी जमकर बैठने के जिए नहीं है। वह भवाही है। सगर वह चले नहीं तो निकम्मा है। श्रपने इस निरन्तर अभए में वह कहीं-कहीं से चलता हुआ हमारे पास भावा है। हमारे पास से कहीं घीर चला जायगा। जीवन प्रगतिशोज है, और रुपये का गुरा भी गठि- शीलता है। रुपये के इस प्रवाही गुण के कारण यह तो श्रसम्भव है कि हम उसे रोक रखें। पहिले कुछ लोग धन को ज़मीन में गाड़ देते थे। गड़ा हुआ धन वैसा ही मुद्दा है जैसे गड़ा हुआ धादमी। वह बीज नहीं है जो धरती में गड़कर उने। गाड़ने से रुपये की आय बिगड़ जाती है। फिर भी उसमें प्रत्युत्पादन शक्ति है, उस शक्ति को कुण्ठित करने से आदमी समाज का श्रलाभ करता है। खेर, रुपये को गाड़कर निकम्मा बना देने या उसे कैंद्रखाने में यन्दी करके डाल देने की प्रवृत्ति श्रव कम है। रुपया वह है जो जमा रहने-भर से सूद लाता है। सूद वह इसलिए लाता है कि कुछ और लोग उस रुपये को गतिशील रखते हैं, वे उससे मुनाफा उठाते हैं। उसी गतिशीलता के मुनाफे का कुछ हिस्सा सूद कहलाता है।

रुपया गितशील होने से ही जीवनोपयोगी है। वह हस्तान्तरित होता रहता है। वह हाथ में श्राता है तो हाथ से निकलकर जायेगा भी। धगर हमारे जीवन को यहना है तो उस रुपये को भी ज्यय होते रहना है।

लेकिन उस न्यय में इमने अपर देखा कि कुछ तो श्राज 'न्यय' है, कुछ श्रागे बढ़कर ''प्रॅजी'' हो जाता है—''इन्वेस्टमेग्ट'' हो जाता है। समक्रना होगा कि सो कैसे हो जाता है।

कल्पना कीजिए कि दिवाली श्राने वाली है श्रीर श्रपनी-श्रपनी माँ से राम श्रीर श्याम को एक-एक रुपया मिला है। राम श्रपने रुपये को कुछ खिलोंने, कुछ तस्वीर श्रीर फुलमड़ी श्रादि लेने में खर्च करता है। श्याम श्रपने बारह श्राने की तो ऐसी ही चीजें लेता है, पर चार श्राने के वह रंगीन कागल लेता है। उसने शहर में कन्दील बिकते देखे हैं। उसके पिता ने घर में पिछले साल एक कन्दील बनाया भी था। श्याम ने सोचा है कि वह भी कन्दील बनायेगा श्रीर बनाकर उसे वाजार में बेचने जायेगा। सोचता है कि देखें क्या होता है!

राम ने कहा-श्याम, यह कागज़ तुमने क्यों किये हैं? इसके

यदले में वह मेमसाहय वाला लिलीना ते सो न, हैसा घटहा त्तराता है!

श्याम ने कहा-नहीं, में तो कागज़ ही लुँगा।

राम ने धपने हाथ के मेमसाहव वाले खिळीने की गौरवपूर्ण भाव से देखा श्रौर तनिक सद्य भाव से श्याम को देखकर कहा—धरहा!

राम ने श्याम की इस कार्यवाही को नासमकी ही समका है। राम के चेहरे पर प्रसन्नता है और उसने मेमसाहय वाले छपने खिलीने की विशिष्ट रूप से सामने कर लिया है।

राम के घर में सब लोग खिलोनों से खुश हुए हैं, इसके बाद वे खिलोने टूट-फूट के लिए लापरवाही से छोड़ दिये गये हैं। उसी माँति फुलकड़ियों में से जलते वक्त माँति-माँति की चिनगारियाँ छूटी हैं। जल कर फिर फुलकड़ियाँ समाप्त हो गई हैं।

टघर यही सब श्याम के घर भी हुआ है। पर इसके बाद श्याम ध्यपने रंगीन कागज़ों को लेकर मेहनत के साथ कन्दील यनाने में लग गया है।

यहाँ स्पष्ट है कि स्थाम के टन चार श्रानों का खर्च खर्च नहीं है, वह पूँजी (Investment) है।

श्रव करपना की जिये कि स्याम की यनाई हुई कन्दील चार घाते से ज्यादा की नहीं यिकी। कुछ कागज़ ख़राद हो गये, कुछ यनाने में ख़ूबस्रती न श्राई। हो सकता या कि वह चार श्राने से भी कम की विकती। श्रच्छी साफ यनती तो सुमक्तिन था, ज्यादा की भी विक सकती थी। फिर भी करपना यही की जाय कि वह चार श्राने की दिखी श्रीर स्याम उन चार श्राने के फिर खील-यनाशे लेकर घर पहुँच गया।

इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि राम को दिये गये एक रुपये ने चक्कर नहीं काटा। श्याम के रुपये ने ज़रा ज्यादा चक्कर काटा यद्यपि धक्त में श्याम का रुपया भी सोलह श्राने का ही रहा छीर हम यीच श्याम ने कुछ मेहनत भी उठाई। राम का रुपया भी दिना मेहनत के सोलह आने का रहा। फिर भी दोनों के सोलह आने के रुपये की उपयोगिता में अन्तर है। यह अन्तर श्याम के पन्न में है और वह अन्तर यह है कि जय राम ने उसके सोलहों आने खर्च किये, तय श्याम ने उनमें के चार आने खर्च नहीं किये, बिल्क लगाये। उस लगाने का मतलय यही कि उसको लेकर श्याम ने कुछ मेहनत भी की और रुपये का मूल्य अपनी मेहनत जोड़कर उसने कुछ बड़ा दिया। हम कह सकते हैं कि श्याम ने रुपये से बुद्धिमानी का ज्यवहार किया और श्याम राम से होनहार है। मान लो, उसकी कन्दीलें धेले की भी न विक सकीं, फिर भी यही कहना होगा कि श्याम राम से होशियार है। उसने घाटे में रहकर भी रुपये में अधिक मूल्य डाला।

प्रत्येक न्यय एक प्रकार की प्राप्ति है। हम रुपये देते हैं तो कुछ प्रौर चीज पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दें छौर लें नहीं। प्रौर कुछ नहीं तो यह गर्व श्रोर सम्मान ही हम लेवे हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे हैं। विना हमें कुछ प्रतिफल दिये जब रुपया चला जाता है, तब हमें बहुत कप्ट होता है। रुपया खो गया, इसके यही माने हैं कि उसके जाने का प्रतिदान हमने कुछ नहीं पाया। जब रुपया गिर जाता है, चोरी चला जाता है, दूब जाता है तब हम को यही चोट लगती है। एक पैसा भी विना प्रतिदान में हमें कुछ दिये हमारी जेब से यदि चला जाय तो उससे हमें दुः ज होता है। यों, चाहे हजारों हम उड़ा दें। उस उड़ाने में दर-श्रसल हम उस उड़ाने का श्रानन्द तो पा रहे होते हैं।

इस माँति प्रतिफल के बिना कोई न्यय श्रसम्भव है। किन्तु, प्रति-फल के रूप में श्रीर उसके श्रनुपात में तर-तमता होती है। श्रीर उसी तर-तमता के श्राधार पर कुछ न्यय श्रपन्यय श्रीर कुछ न्यय 'इन्वेस्टमेन्ट' हो जाता है।

ऊपर श्याम का श्रीर राम का टदाहरण दिया गया है। श्याम ने श्रपने रुपये में से चार श्राने का प्रति-फल जान-व्रसकर श्रपने से दूर वना जिया। उस प्रतिफल और उस चार घाने के ब्यय के पीय में उसने कन्दील यनाने घीर उसे याजार में जाकर वेचने आदि श्रम के जिए जगह यना छोड़ी। इसलिए वह चार घाने का 'इन्बेस्टमेस्ट' कडा गया और श्याम को दुद्धिमान समन्ता गया।

परिणाम निक ा, प्रत्येक खर्च वास्तव में उगर्जन है यदि उस क्यय के प्रतिफल में कुछ फासला हो थीर उस फासले के यीव में मनुष्य का श्रम हो। इसी को दूनरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य श्रीर उसके श्रम के प्रतिफल के बीव में घारांचा की संतीर्णता न हो। ध्रमनी तुरन्त की श्रमिलापा को तृप्त करने के लिए लो व्यय है, वह उतना ही कीरा व्यय ध्रयवा ध्रपत्र्यय है और उतना ही कम उपार्जन, इन्वेस्टमेण्ड श्रयवा सद्वय्य है। श्रयीत् प्रतिफल की दृष्ट से श्रपते व्यय में जितनी दूर का, मीग की लगह उपयोग का, हमारा नाता है दिन्ता ही उस व्यय को हम उपार्जन या इन्वेस्टमेण्ड का रूप देते हैं।

्रहस यात के श्रगते परिणान पर पहुँचें, इसने पहले यह जरुरी है कि इसको ही खुलासा करके सममें।

हमारे पाल रुपया है, जो कि हमारे पाल रहने के लिए नहीं है। वह अपने चक्कर पर हैं। हमारे पाल वह इसलिए हैं कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में साधन यनने के याद हमनें अविरिक्त स्कृति दालने और हमें अस में प्रवृत्त करने में खहयोगी यने। हम विषे और कार्य करें। इस जीवन-कार्य की प्रक्रिया में ही एगये की गविशीलना घटित और सार्यक होती है।

स्पष्ट है कि रूपया श्रसल धर्थ में कियी का नहीं हो पकता। यह चौदी का है। यह प्रतिक है। उसका देश मान है। यह निश्चित-सामर्थ्य का धोतक है। सामर्थ्य यानी हनजीं (cnergy)। जब नक वह रूपया इनजीं का उत्पादक है, तभी तक वह ठीक है। तर इनजीं उसमे नहीं ली जाती, उसे श्वने-श्राप में माज और दीवन सनकहर दशेरा धौर जमा किया जाता है, तथ वह रोग का कारण बनना है।

जिसको इन्वेम्टमेखंट कहा जाता है वह उस रुपये के इनर्जी-रूप को कायम रखने की ही पद्धति है। उसका हस्तान्तरित होते रहना गति-चक्र को बढ़ाने खोर तीब करने में सहायक होता है। यानी इस हाथ से उस हाथ जाने की किया में पैसा पहले हाथ से गया. खर्च हुन्ना, श्रौर दूसरे में श्राया, यानी श्रामद हुई, यह समका जाता है। इस पद्धति में वह किंचित् कहीं ठहरता भी है। वास्तव में गित श्रव-स्थान के यिना सम्भव नहीं होती। चेतन व्यक्त होने के लिए अचेतन का श्राश्रय लेता है। इनर्जी श्रपने श्रस्तित्व के लिए 'डेडमेंटर' की प्रार्थिनी है। पर जैसे नींद जागरण के लिए ग्रावश्यक है—नींद अपने-त्राप में तो प्रमाद ही है,—जागरण की सहायक होकर ही वह स्वास्थ्य-प्रद श्रीर जरूरी वनती है; वैसे ही वह संचय है जो किसी कदर पैसे की चाल को धीमा करता है। किन्तु, प्रत्येक व्यय यदि अन्त में जाकर 'इन्वेस्टमेएट' नहीं है, तो वह हेथ है। हम भोजन स्वास्थ्य के लिए करते हैं श्रीर सेवा के कार्य के जिए हमें स्वास्थ्य चाहिए। इस दृष्टि से भोजन पर किया गया खर्च उपार्जन बनता है। श्रन्यया, रसना लोलु-पता की वजह से भोजन पर किया गया श्रनाप-शनाप सर्च केवल व्यय रह जाता है श्रीर वह मूर्खता है। वह श्रम्सल में एक रोग है श्रीर भाँति-भाँति के सामाजिक रोगों को जनसाता है।

जहाँ उसमें अधिकाधिक महत्त्व-बुद्धि है, वहाँ-ही-वहाँ मानो रुपये के गले को घोटा जाता है और उसके प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। सच्चा व्यवसायी वह है जो रुपये को काम में लगाता है और अपने अम का उसमें योग-दान देकर उत्पादन बढ़ाता है। सच्चा आदमी वह है जो कर्म करता है। सच्चा आदमी वह है जो कर्म करता है। हम देखते आ रहे हैं कि वह व्यक्ति रुपये का मृत्य उठाना नहीं जानता जो उसे वस खर्च करता है। रुपये की कीमत तो वह जानता है जो उसे खर्च करने के लिए ही खर्च नहीं करता, प्रत्युत मेहनत करने के लिए

चर्च करता है। रुपये के सहारे जितना श्रधिक ध्रम-टरपाइन किया जाय, उतनी ही उसकी सार्थकता है।

हमने अपर देखा कि पैसे का पूँजी दन जाना और खर्च का कमाई हो जाना उसके प्रतिफल से घ्रपना ययासाध्य ग्रन्तर रखने का नाम हैं। स्पष्ट है कि वैसे फासले के लिए किसी कहर वेगरज़ी की ज़रूरत है। मनुष्य की ग़रज़ उसे दूरदर्शी नहीं होने देवी। ग़रज़मन्द्र पैसे के मामले में सच्चा बुद्धिमान् नहीं हो सकता। हम यह भी देख सकेंने कि मनुष्य और उसकी ज़रूरतों के बीच में नितना निस्पृहता का सम्दन्ध है उतना ही वह अपने 'इन्वेस्टमेण्ट' के बारे में गहरा हो जाता है। जो प्राकांजा-त्रस्त है, विषय-प्रवृत्त है, वह रूपये के चक्र की तंग घीर संकीएँ करता है। वह समाज की सम्पत्ति का हास करता है। यह एनशी की रोकता है श्रीर इस तरह विस्फोट के साथन टपस्थित करता है। प्रवाही वस्तु प्रवाह में स्वच्छ रहती है। शरीर में खुन कहीं रक जाय तो शरीर-नाश अवश्यम्भावी है। जो रुपये के प्रवाह के तट पर रहकर उसके उपयोग से अपने को स्वस्थ और सक्षन यनाने की लगह उस प्रवाही द्रब्य को श्रपने में खींचकर संचित कर रखना चाहता है यह मृदता करता े हैं। वह उसकी उपयोगिता का इनन करता है थौर श्रपनी मीत की पास बुलाता है।

श्रादर्श श्रलग । हम यहाँ व्यवहार की वात करते हैं, उपयोगिता की वात करते हैं। दुनिया क्यों न स्वायों हो ? हम भी स्वार्थ की ही बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्यों न समृद्ध यने ? यहाँ भी उसी समृद्धि की वात है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी हो धौर हरण्य व्यवसायी गहरा श्रीर श्रिषकाधिक कुशल व्यवसायी यने । हम देगते हैं कि व्यवसायी ही है जो मालदार है। यह शहेनुक नहीं है। यह भी हम जान रखें कि कोई महापुरुष, जैंदा पुरुष, श्रव्यवसायी गर्जी होता। हों, वह ज़रा कैंदा व्यवसायी होता है। हम यही दिगाला चाहते हैं कि दुनिया में श्रव्हे-से-श्रव्या सीदा वरना चाहिए। होई एवं नहीं श्रगर दुनिया को हाट ही समका जाय। लेकिन जिसके वारे में एक सक्त कवि की उक्ति उलहने में कही जा सके कि उसने—

"कौड़ी को तो ख्व सँमाला लाल रतन को छोड़ द्या।"

उस भ्रादमी को बता देना होगा कि लाल रतन क्या है भ्रौर क्यों कोंड़ी से उसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।

हमारी गरज़ खाँखों को बाँध देती है। ईश्वर की छोर से मनुष्य की खज़ानता के लिए यहुत सुविधा है। यहुत कुछ है जहाँ वह भरमा रह सकता है। लेकिन अमने से क्या होगा ? हम छपने ही चक्कर में पड़े हैं। लैसे फुलमड़ी जलाकर हम रंग-विरंगी चिनगारियों को देखते हुए खुश हो सकते हैं, वसे ही खगर चाहें तो छपनी ज़िन्दगी में छाग लगाकर दूसरों के तमारो का साधन यन सकते हैं। लेकिन पंत्रे का यही उपयोग नहीं है कि उसकी फुलमड़ी खरीदी जाय, न जीवन का उपयोग ऐश छोर छाराम है। धन-संचय से छपनी सामर्थ्य नहीं बढ़ती। धन की भी सामर्थ्य कम होती है। इनर्जी को पेट के नीचे रखकर सोने में हुशल नहीं है। ऐसे विस्फोट न होगा तो क्या होगा ?

पैसा नष्ट नहीं होता। इससे यथार्थ में वह खर्च भी नहीं होता। पर अपने को उसके ज़िर्य हम चुकाते हैं तय वह खर्च ही है। अपने में शक्ति लाते हैं, तत्र वह खर्च उपार्जन है। पैसा संवर्धन के लिए है। संवर्धन, यानी जीवन-संवर्धन। धन का व्यय नहाँ संवर्धनोन्मुख नहीं है, वहाँ वह असामाजिक है, अतः पाप है। विलासोन्मुख व्यय से सम्पत्ति नहीं, दीनता बढ़ती है।

धन में लालसा उस धन की उपयोगिता को कम करती है। प्रति-फल में हमारी गरज़ जितनी कम होगी, उतना ही हमारे श्रोर उसके बीच फासला होगा, उतना ही उसमें श्रम समा सकने का श्रवकाश होगा। उस फासले के कारण वह फल उतना ही गृहद् श्रोर मानव के उद्यम द्वारा गुणानुगुणित होता जायगा। वह गम्भीर श्रोर सत्य ब्यव-साय है जहाँ कमें का श्रोर व्यय का प्रतिफल दूर होते-होते श्रन्तिम उद्देश्य से श्रभिन्न श्रप्टयक् हो जाता है। जहाँ इस भौति फलाकां स रहती ही नहीं। विज्ञान के, ज्यवसाय के, श्रोर श्रन्य के त्रों के महान् पुरुष वे हुए हैं, जिन्होंने तात्कालिक लाभ से शागे की यान देखी; जिन्होंने सूल-तस्व पकड़ा श्रीर जीवन को दायित्व की मौति समका; जिन्होंने नहीं चाहा विलास, नहीं चाहा श्राराम, जिन्होंने सुख की ऐसे ही पर-वाह नहीं की, जैसे दुख की। उनका तमाम जीवन ही एक प्रकार की पूँजी, एक प्रकार की समिवा, इन्वेस्टमेण्ड यन गया। उनका जीवन यीता नहीं, यह हविष्य बना श्रीर सार्थक हुआ। क्योंकि वे एक प्रकार के प्रति, श्रादर्श के प्रति, एक उद्देश्य के प्रति समर्पित हुए।

श्रय-शास्त्र के गणित को फैलाकर भी हम किसी और तस्त्र तक नहीं पहुँच पाते। यो श्रय-शास्त्र श्रपने-श्राप में सम्पूर्ण एवं स्वाधीन विज्ञान नहीं है। वह श्रिषकाधिक राजनीतिगत है, पोलिटिनस है। पोलिटिनस है। पोलिटिनस श्रिकाधिक समाज-शास्त्र (Social Science) है। समाज-शास्त्र श्रिकाधिक मानस-शास्त्र (Psychology) के प्रति सापेच होना जाता है। मानस-शास्त्र की भी फिर श्रपने-श्राप में स्वान्त्र सज्ञा नहीं है। न्योंकि न्यक्ति फिर समाज में श्रीर उसका खरड है। श्रीर जो इन्ह वह श्रव है उसमें समाज की तास्कालिक श्रीर ताहेशिक स्थित का भी हाथ है। इस तरह फिर धर्य का शास्त्र, मानस-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र श्रीर समाज-शास्त्र श्रादि के प्रति परस्वरावन्तिन्दत है।

शर्थ-शास्त्र के श्रांकिक सवाल यनाने शीर निकालने में हम टमके चारों श्रीर कोई यन्द दायरा न खड़ा कर लें। ऐसे हम उसी चरकर के भीतर चक्कर काटते रहेंगे, श्रीर कुछ न होगा। यह टीक नहीं हैं। यह उस विज्ञान को सत्य की सत्यवा से तोड़कर टसे मुरमा दालने के समान है।

कपर इसने देखा है कि व्यावहारिक रुपये-पैसे के उपयोग का नियामक तस्व लगभग वही है जो गीता का अध्यास्म मन्त्र है—अना-सिक्त निष्कामता। इस निष्कामता को नीति से कर्म का प्रतिकृत नष्ट नहीं होता, न वह हस्व होता है। प्रत्युत इस भाँति उसके तो असंख्य गुणित होने की ही सम्भावना हो जाती है। श्रत्यन्त व्यावहारिक व्यवहार में यदि वह तस्व सिद्ध नहीं होता है कि जिसे श्रध्यात्म का तस्व कहा जाता है, तो मान लेना चाहिए कि वह श्रध्यात्म में भी श्रसिद्ध है, श्र-यथार्थ है। श्रध्यात्म नहीं चाहिए पर व्यवहार तो हमें चाहिए। व्यवहार से श्रसंगत श्रध्यात्म का क्या करना है। वह निकम्मा है। गीता में भी तो कहा है—'योगः कर्मसु कौशलम्'।

इस दृष्टि से व्यक्ति यह न कह पाएगा कि सम्पत्ति उसकी है। इसमें सम्पत्ति की बाढ़ रुकेगी। खून रुकने से रोग होगा और फिर अनेक उत्पातों का विस्फोट होगा।

हमें अपने व्यवहार में व्यक्तिगत भाषा से क्रमशः ऊँचे उठते जाना होगा। हम कहेंगे सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं, वह सहयोग समितियों की है। कहेंगे, वह श्रमिकों की है। कहेंगे वह समस्त समाज की है, जो समाज कि राष्ट्र-सभा में प्रतिविभिवत है। कहेंगे कि वह राष्ट्र को है। श्रागे कहेंगे कि राष्ट्र क्यों, वह समस्त मानवता की है। इसी माँति हम बढ़ते जाएँगे। ग्रन्त तक हम देखते जाएँगे कि बढ़ने की श्रव भी गुन्जायश है। किन्तु ध्यान रहे कि निराशा का यहाँ काम नहीं, न्यप्रता को भी यहाँ स्थान नहीं। हम पाने के लिए तैयार रहें कि यद्यपि दुद्धि-संगत (Rational) श्रादर्श में यद-चदकर हम मानवता से श्रागे विश्व श्रीर समष्टि की धारणा तक पहुँच सकते हैं। पर समष्टि कहने से व्यष्टि मिटता नहीं है। व्यक्ति भी है ही। वह अपने निज में अपने को इकाई श्रनुभव करता है। समिष्ट हो पर वह भी है। उसे इनकार करोगे तो वह समष्टि को इनकार कर उठेगा। चाहे उसे उसमें मिटना पड़े, पर वह रवयं भ्रपने को कैसे न माने ? ऐसी जगह मालूम होगा कि न्यक्तिस्व की धारणा को ब्रह्मागड में भी चाहे हम न्याप्त देखें, पर पिगड में भी उसे देखना होगा। छौर उस समय विश्व-समष्टि छादि शब्दों से भी श्रसन्तुष्ट हम कहेंगे कि जो है, सब परमात्मा का है, सब परमात्मा है।

यह मानकर व्यक्ति श्रपनी सत्ता में सिद्ध भी वनता है। श्रीर वह सत्ता समष्टि के भीतर श्रसिद्ध भी हो जाती है। विचार की दृष्टि से तो हम देख ही लें कि इसके बिना समन्त्रय नहीं है। इसके इचर-उघर समा-घान भी कहीं नहीं है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के भाव का उन्म्लन तभी सम्भव है जय हम मानें कि व्यक्ति श्री इच्छाएँ भी उसकी धपनी न होंगी, बह सर्वाशतः परमारमा के प्रति समपित होगा।

इसिलए लोगों से कहना होगा कि हाँ, नेशनिल ज़ेशन, सोशिल ज़े-शन के लिए तैयार रहो। तैयार क्यों, उस श्रोर यहो। लेकिन मालूम होता है कि सोशिल ज़ेशन वालों से भी कहना होगा कि देखों भाई, उसके श्रागे भी कुछ है। उसके लिए भी हम सय उद्यत रहें, सचेष्ट रहें। फार्मुला कुछ वनाया है, इसमें हरज नहीं, पर फार्मुला फार्मुला है। फार्मुले से कहीं यहुत चिपट न जाना। ऐसे वह यन्धन हो जाता है।

# व्लेक-स्राउट!

'व्लेक-श्राउट' का नाम सुना था, देका श्रव। सात बजे से बाज़ार सुनसान होने लगा। रोशनियाँ न जगीं। कहीं बत्ती थी तो उसे श्रपनी लाज दक्षनी होती थी। गर्भी में श्रीर दिन इस वक्त मामूली तौर पर लोग दिन के ताप से छूटकर बगोचों-मेदानों में खिले-खुले घूमते थे, श्रव वे बरों में बन्द नहीं हैं तो दुवके श्रीर सहमें घूम रहे हैं।

क्योंकि 'व्लैक-श्राडट' है। क्योंकि दिन टेदे हैं श्रीर श्रासमान से गोले दरस सकते हैं। क्योंकि कोई है जो खूँ ख़ार है और सबका दुश्मन है, श्रीर कभी भी श्रासमान पर छा श्रा सकता है। इससे ऐ नगर के वासियो, श्रन्धेर में रहना सीखो। मत पता लगने दो कि नीचे जान है। श्रंधेरी रात में सन्नाटा भरे सुर्दे की तरह रह सकोंगे तो ख़ैरियत है, नहीं तो तुम्हारा भगवान् मालिक है!

दुरमन सिर पर इवाई जहाज़ लेकर आ ही जाय, तब नीचे का वलैंक-आउट उसकी या हमारी कितनी मदद करेगा, इसका हमें ठीक पता नहीं है। लन्दन सीखा-पढ़ा है, फिर भी यमों की मार खा रहा है। इससे व्लैंक-आउट के ज़ोर से दुश्मन के परास्त और हमारे सुरचित होने की सम्भावना कितनी यद जाती है, यह तो हम नहीं जानते। पर है यह एक नया अनुभव। मन पर उसका असर पढ़ता है, मन मानता है कि ऐन सिर पर नहीं तो देहली पर तो कोई भूत आ ही गया होगा।

खड़ाई के दिनों में सबसे कीमती चीज़ है दिलेरी। दिलेरी हर में से पैदा होती हैं। (यह मैं मारने वाली दिलेरी की बात कहता हूँ) दर हो तभी तो दराने वाले दुरमन को मारने का उत्साह हो। इससे जिसमें से उत्साह वस्त करना है, उसमें पहले दर डालना चाहिए। चाहा जाता है कि श्रादमी कमर बाँधकर खड़ा हो श्रीर चल पड़े लड़ने के लिए, तो यह हो ऐसे ही सकता है कि हम एक में दूसरे का दर मरें।

दर न होने से एक दहा मारी ख़तरा है। वह यह कि जिसकी वाहा जाता है कि आप मारें, उसे दुश्मन तो नहीं यिन्क शाहमी के रूप में आप देखने लग जायें। असल में दर ही हो सकता है, जो आपके लिए किसी को दुश्मन यनाए। उस दर में से यह शक्ति धाती है कि आप उसे दुश्मन मानकर मारें। कहीं यदि आप निदर हुए तो खटका है कि शत्रु शत्रु ही न रह जाय, वह आदमी दीख आय। तय उसकी मारने लायक जोश भी आप में कहीं रह जायगा। यस यही नामहीं समसी जायगी!

इसिलए युद्ध-काल में सम्से शावरपक तत्त्व है भय। भय के लिए धरती चाहिए होप श्रीर शृया की। इस सब के संयोग दिना शबु से जहाई न होगी। मला ऐसे कैसे काम चलेगा?

इस तरह युद्ध नाम के उद्यम-व्यवसाय धारम्म करने से पहले हुन प्रकार की तैयारियाँ काफी की जाती हैं। हवा में और मन में ध्रविद्यास कौर ध्रुणा धीर भय काफ़ी मात्रा में भर जाता है। ध्राइमी का मन हरूरा ही कच्चा, उसमें श्रविश्वास टमारने के लिए यहुत चनुराई को उत्तरत नहीं है। स्वार्थ के घ्राधार पर वह चलता ही रहा है। महान प्रनादा, परिवार बनाया, सम्पत्ति यनाई। सदा चौकन्ना रहा कि उस महान धीर परिवार और सम्पत्ति पर खाँच न घाये। किसी ने दस पर धाँच की तो वह धाँज ही निकाल लेगा। यस इस माँति दस धादमी के मन में भय भरते का सरल दपाय हो जाता है—दसके जान-माल को रावरे में दिखला देना। ऐसे ही उसमें दिखेरी पैदा होती है। कहीं श्रगर उसके मन में यह लालसा भी लहकाई जा सके कि दूसरों का माल हड़प करने का मौका है, तय इस दिखेरी में श्रीर धार श्रा जायगी।

लड़ाई लड़ने वालों में यही दो पत्त हैं, एक स्वार्ध-रत्ता में लड़ते और दूसरे स्वार्थ-विस्तार में लड़ते हैं। इन वृत्तियों को जगत् में तरह-तरह के नाम प्राप्त हैं—न्याय, कर्तव्य, धर्म इत्यादि। स्पष्ट है कि जो अपनी तरफ़ न्याय और धर्म को मानता है, वह सबका सब अन्याय और अधर्म दूसरे के माथे पटकता है' स्वयं सभ्यता और संस्कृति का उद्धारक या प्रादुर्भावक वह होता है, दूसरे को उसमें विष्न रूप राज्ञस मानता है। ऐसे परस्पर का अविश्वास, क्लेश और घृणा तीवतर और लड़ाई अधिकाधिक अनिवार्य होती जाती है।

यह यिलकुल ज़रूरी है कि दुनिया लड़ रही है तो हम भी चुप न बैटें। वेशक श्राम के ऊपर श्रासन लगाकर वैठने श्रीर लपटों को उपदेश देने से लाभ नहीं है। श्राम से श्रप्रभावित रहने की बात में इन्ह मतलब ही नहीं है। उसका श्रयं यही हो सकता है कि श्राम की सुलस ने श्रभी श्रापको छुत्रा नहीं है। यह कोई श्रेय की बात नहीं। दुनिया के श्राप श्रंम हैं। यह कहकर कि घोती में श्राम लगी हैं कुर्ता निश्चिन्त नहीं हो सकता। दुनिया एक है, तो उसके कई श्रीर श्रमेक देश भी परस्पर श्रमुवद हैं। इसमें कोई तुक नहीं कि योद्धाओं के बीच श्राप कोरे उपदेशक बनें। यह तो दम्भ होगा। योद्धा पहचानता है तो योद्धा को। उपदेशक उसके लिए निकम्मा है। शत्रु पच का ही चाहे हो, सच्चे योद्धा के लिए हर योद्धा में प्रशंसा होगी। युद्ध की भाषा ही उसे प्राप्त है। वही उसका साध्य, वही साधन, वही एक उसका तर्क। इससे युद्ध में शान्ति का उपदेशक सिवाय युद्ध की वर्षरता को भड़काने के श्रीर कोई सेवा नहीं कर सकता है। वह श्रपने लिए योद्धा का तिरस्कार ही प्राप्त कर सकता है।

किन्तु शान्ति यानी निवेर का उपदेशक नहीं योदा भी बना जा

सकता है। श्रमल में श्राज वहीं योदा चाहिए। योदा वह जो श्रपनी जान को तो हथेली पर ले श्रवस्य, पर दूमरे की जान को श्रमय देता हुश्रा श्रागे बढ़े।

पहले ही कहा कि शत्रु भय में से यनता है। जो निर्भय है वह धजातरात्रु है, उसे जाकर किसको मारना है ? पर जो भयभीत हो हर उसे ही मारने के लिए धाना चाहता है, उसको तो उसके भय से जुट-कारा दिलाना है। इसलिए उसे शत्रु मानकर नहीं, यक्कि धपना भूला हुआ मित्र मानकर सच्चे योदा में उससे मेंट करने की तैयारी चाहिए। तय स्वयं मरकर शायद वह शत्रु की शत्रुता को भी मार है। ऐसे ही शत्रु मित्र दनेगा।

भय-जात साहस भय-जात कायरता से तो घट्दा ही है। पर चूँ कि दोनों भय-जात हैं इससे उनमें यहुव-छुद समता भी है। हिंसक कड़ाई में दीखने बाला साहस एक प्रकार की कायरता ही है, श्रीर जब लड़ाई चल रही हो तो कायरता से बढ़ा जुमें कोई नहीं।

व्लैंक प्राउट जन-हित में ही किया जाता होगा। पर उसमें सचमुच हित होता है यह संदिग्ध है। हिसाय लगाकर देखना चाहिए कि उससे कितनी जाने बची। यचने वाली जाने कुछ हों भी, पर यह सच है कि उससे सब लोगों में एक दहल पैदा होती है। उस दहल के नीचे साम-रिक कर्मच्यता को स्कृति भी पैदा होती होगी। इससे तिब्बल में हील और शायद उस कारण वस्तुस्थिति की भवंदरता का चार्तक भी पद सकता होगा। ये चारों और आशंका के बादल और शबू के पट्यन्य हैं, कुछ ऐसी प्रवीति लोगों के मनों में हठान् घर दर सकती है। साम-रिक मनोवृत्ति को फैलने और मज़बूत करने के काम में पह भारी मदद-गार करम है और उस दिए से श्रवस्य उपयोगी है।

कहा जायगा कि मूर्ज के स्वर्ग में प्राप रहिए। इस को प्रधार्यका में रहते हैं। सब यह है कि दुरमन हैं। इजारों जानें रोज जा रही हैं। श्रोर श्राप कहना चाइते हैं कि दुरमनी अस है ? दुरमनी प्रवर्ण पान नहीं ये हम भी जानते हैं, पर कहने भर से वह मिट जाती तो वात ही क्या थी। इसक्तिए उसे हम स्वीकार करके ही चल सकते हैं। आप अन्धे हरु में सानते रहिएं उसे अपना मित्र, पर वह आएगा शौर आपको और श्रापकी मित्रता को पल-भर में स्वाहा कर देगा । नहीं, हम यह मूर्खता नहीं कर सकते । शत्रु आता है तो हम कहेंगे कि आश्रो, यहाँ तुम्हारा महाशत्रु वैठा है। यथार्थता से श्रांख मींचकर मरा जा सकता है, ज़िन्दा नहीं रहा जा सकता। हम लोग ज़िन्दा रहने वालों में से हैं। इसिलए यथार्थता को पहचानकर हम उसके सामने की तैयारी में सावधान होने से विमुख नहीं हो सकते। रात्रु ने फ्रोज खड़ी की है, हम सवा फ्रोंज वनाएँगे। हमारा बहरी वेड़ा श्रीर हवाई सेना श्रीर वस वारूद श्रीर तोप-टेंक सब उनसे बदवर होंगे। हम शान्ति चाहते हैं श्रीर सभ्य नाग-रिक हैं। पर शत्रु सभ्यता का दुश्मन है। वह वर्वर होकर हम पर चढ़ने श्राता है। हम वता रूँगे कि उसकी मनचीवी होने वाली नहीं है। श्रौर ऐ लोगो, तुम भी मानवता की रचा के लिए कटियद खड़े हो जाछो। छोड़ दो उन दो-चार को जो सपने लेते पढ़े रहना चाहते हैं। हमारी द्या है कि हम उन सन्दियों (Cranks) से नहीं योलते। वैसे तो लड़ाई के वक्त यचने वालों की सज़ा मौत होनी चाहिए.थी। पर वे मोले हैं श्रोर मूर्ज हैं, श्रांव खोले वे श्रन्धे हैं। श्रपने में मुँह गाइकर श्रादर्श की वात करते हैं श्रीर यथार्थ की पहचानते नहीं। मत उनकी सुनो । दुश्मन बढ़ रहा है श्रीर हम दुश्मन को जीतेंगे । पर ऐ जोगो, तुम सबको तत्पर रहना चाहिए । दुश्मन तुम्हारे धरवार को, इज्ज़त को, सबको उजाड़ देना चाहता है, वह सब हड़प कर जाना चाहता है। लेकिन तुम वीर हो - श्रान पर मर मिटोगे। पर भाइयो, सोचो, दुरमन की तद्वीरों की हम पहले से क्यों न हरा दें ? इसिंकए व्लैंक-त्राउट होगा । इसलिए गैंस-मास्क का इस्तेमाल सीखो श्रौर फौन में भर्ती होस्रो स्रोर रुपया जमा करो श्रीर श्रपनी कोरें भेजो स्रोर...

यथार्थता ठीक है। उसको पहचानना होगा। पर वह यथार्थ होने

में ब्राई कैंसे ? ब्राज का दुरमन, दुरमन कैसे बना ? ब्राज लड़ाई है, सही। पर कल क्या योया या कि घाज लड़ाई का फत निल रहा है, यह सममना भी क्या ज़रूरी नहीं है ? आज का आज हम पर आस मान से नहीं टपका, वह हमारे कल में से बना है। इसलिए यह कहकर कि श्रीज का ययार्थ यह है, हम उसकी परम्परा की ज्यों-का-त्यों कैंस चलने दे सकते हैं ? कल का फल आज सुगतना होगा, पर जो फल आने वाले कल के लिए चाहते हैं, उसका योज क्या आज यो यलना ज़रूरी नहीं है ? इसलिए यथार्थ का तर्क ही सन्पूर्ण तर्क नहीं हो सकता। ययार्थ की ययार्थता के भीतर जाएँगे, तो देखेंगे कि विपक्त की वेल को एक रोज़ वो समाप्त करना ही है। इसलिए यथार्थ से मुक्ता नहीं, यक्ति रसे सम्मालना है। नहीं तो शत्रुवा के चढ़र से छुटकारा कैसे मिलेसा ? शत्रु के भय में से शत्रुता की येल हरी होती हैं। द्नुजों की क्या में सुनते हैं कि एक मरता था, तो उसकी जगह सी ही नाते थे। इसलिए यदि कभी जाकर राष्ट्रता को इस धरती पर से मिटना है, तो उसे मिटाने का श्रारम्भ श्राज ही कर देना होगा। यदि श्राज नहीं तो उसका श्रारम्भ कभी भी न हो सकेगा, वयोंकि प्रयार्थता का तर्क ज्यों-का-त्यों सिर पर लटका रहेगा।

मतलय यह नहीं कि 'श्रृत्त निम्नवदाचरेत्' कहकर हम उसकी खोटी लालसाओं को बदावा हैं। नहीं, हम प्रतिरोध करेंगे। अपनी ज्ञातमा को वेचकर उसके भीतर के दानव को हम भोज्य नहीं हैंगे। अपनी आत्मा को वेचकर उसके भीतर के दानव को हम भोज्य नहीं हैंगे। अपनी आत्मा को सुरचित रखकर उसकी आत्मा को भी सुरचित करने का साधन करेंगे। वह अपने को भूल रहा है। वह फाए छाने को प्राता जो दीखता है, सो वो पागलपन है। शायद वह सताया हुआ है। ज़रूर किसी त्रास ने या भय ने उसे पृसा यना दिया है। यह टमकी असली प्रकृति नहीं, विकार है। अगर ईस्वर है तो उसमें भी है। पर हम अपनी ईस्वरता को उसके समस करके ही उसकी शास कियत यानी उसकी आत्मा को सु सकेंगे। उसके अपनद के आगे शरना मुद्दा करने

वह काम नहीं किया जा सकता। हाँ, यप्पड़ के श्रागे मुख किया जा सकता है। यह लाचारी के सयय नहीं, यिक ख़शी के साथ किया जाता है, तो सन्देह नहीं कि उस थप्पड़ में मारने वाले का गर्व कम हो जायगा।

जपर कहा गया है कि युद्ध के समय उपदेश वेतुका है। उस समय कर्म की उत्कटता चाहिए। अर्थात् यदि चाहिए तो शान्ति का टपदेश नहीं, शान्ति का कर्म चाहिए। श्रीर श्रहिंसा की माला नहीं, श्रहिंसा का युद्ध चाहिए।

जो मरने से डरता है, उसे कोई क्यों पूछे ? पर जो नहीं उरता उसे तो पूछना ही होगा। किन्तु निउरता कोई कर्महीन स्थिति नहीं है। वह कर्मठता के साथ ही टिक सकती है। हम निउर हैं, ये हमारे मानने का विपय नहीं। निउर हम तभी हैं जय दुनिया कहे कि हम निउर हैं। प्रथात् निउरता कोई प्रव्यक्त तस्व नहीं है, विहक ज्यक्त प्रभाव है। घयक नहीं तो उसका कुछ प्रथ नहीं। ज्यवहार में निउरता ही सच्चे योदा का लच्चण है। हिंसक योदा उइएउ हो सकता है। विलक्ष किंवित् उइएउ होना उसके लिए प्रनिवार्य है। क्योंकि मूलतः हिंसक युद्ध की प्रेरणा एक गहरे हीन भाव Sense of inferiority में से प्राती है। दूसरे शब्दों में उसकी जह में प्रातंक या भय होता है। इसोसे उसके फल में शिख़ी श्रीर उइएउता देखने में श्राती है। श्रहिंसक योदा में वैसी सम्भावना ही नहीं। वह समभावी है। इससे वह ऐसा योदा है कि कभी किसी परिस्थित में किसी के प्रति उइएउ नहीं हो सकता। वह सदा सविनय है। पर इस्पात की तरह इइ भी है। मौत तक उसको नहीं तोड़ सकती यों सबके श्रागे वह मुका हुश्रा है।

मेरी कल्पना है कि वीरता का श्रादर्श ऊँचा उठता जायगा, तो इसी जगह पहुँचेगा। वीर यदि क्रूर नहीं है, तो इसीलिए कि उसमें विवेक का मार्दव है। श्रीर इस जगत् में सच्चा वीर वही हो सकता है, जिसे इस जगत् के यश श्रीर वैभव में कोई श्रासिक नहीं, जो यदि योदा है तो श्रसत्य के ज़िलाफ, श्रीर श्रासिक है तो उस सत्य की जो प्राचि-सात्र की गृहराई में स्थित है।

श्रद्धवारों के प्रचार से श्रीर 'टलेंक-श्राटट' के श्रम्यास से श्रीर तरह-तरह की तैयारियों से जो तात्कालिक फल होता है वह यही कि हम में मौत का दर श्रीर सुरचा की चिन्ता समा जाती है। स्पष्ट है कि इस चुत्ति में से जो साहस टठेगा वह इत्रिम साहस होगा। वह श्रदने विश्वास पर नहीं, यिक्क किसी के चिरोध पर, यानी श्रष्ट की श्रष्टता पर स्यापित होगा। इससे शत्रु के प्रयत्ततर सादित होने पर वह साहस ट्रकर कातर भय को जगह दे रहेगा। श्रीर ऐसा ही देखने में भी श्राता है। हिंसक लड़ाई में एक हद तक ही सिपाही लड़ते हैं, फिर माग रहते हैं, या हथियार डाल रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शत्रु को सामने रखकर ही वह साहस टपजाया जाता है। वह मीधा शत्रु के डर में से ही श्राता है। इससे शत्रु के हावी होने पर वह उड़ जाता है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निःशस्त्रीकरण की यात होती रहीं, पर श्रवि-रवास से धिरकर निःशस्त्रता में हरेक को श्रपनी निश्वता मालूम होती है। श्रपने को कोई निर्वेत नहीं चाहता। भयभीत के लिए तो पलायन श्रथवा युद्ध ही उपाय है। सिक्रय दिश्वास श्रीर श्रीति विस्तार में से ही निशस्त्रता का साहस श्रा सकता है। तब निशस्त्र होकर राष्ट्र निर्वेत नहीं, यक्कि सच्चे श्रथों में यकशाली श्रनुभव करेगा।

शीच में कांदेदार तार दो पड़ोसियों के श्रेम की महतृत नहीं यना सकता। यह यहस कि कांद्रे कितने पैने हों या कितने घने हों, ज्यर्थ है। शस्त्रों की समगणना के खाधार पर निःशस्त्रता नहीं था सबी। न वसी आ सकेगी। और शस्त्र की व्यर्थता तो देख हो ती गहे हैं। शस्त्र वी दोंड़ की कोई हद नहीं। यीच में खिवरवास है तो एपिड-मे-एपिड शस्त्रास्त्र भी थोड़े मालूम होंगे। यरायर ख़यात रहेगा दि शभी गुद्र और चाहिए और निगाह रहेगी कि दुरमन ने कितने यनाये हैं। साफ़ है कि ऐसी हालत में एक देश या राष्ट्र दूसरी ज़रुरो वातों के लिए, ज्ञान-विज्ञान श्रीर कला-संस्कृति के संवर्धन की चिन्ता के लिए खाली नहीं रह सकता। जो पड़ोसियों से श्रनवन मोल ले वैठा है, उससे नागरिकता के विकास में क्या मदद मिल सकती है ? ऐसे ही जो चारों श्रोर रात्रुताश्रों से घिरा है, मनुष्यता के विकास में वह क्या सहायता पहुँचा सकता है ?

किन्तु इतिहास हमसे क्या चाहता है ? हम जा किस लिए रहे हैं ? मनुष्य जाति किस थ्रोर बढ़ती थ्राई है ? थ्रौर किस दिशा में उसे बढ़ते जाना है ? क्या वह दिशा परस्पर का बढ़ता हुन्ना ऐक्य ही नहीं है ?

यदि वह ऐक्य है, तो हिंसा से उस श्रोर गित न होगी। हिंसा श्रपने फल में हिंसा ही दे सकती है। श्रोर जय तक हिंसा के द्वारा राष्ट्र श्रोर राष्ट्र के बीच के सवालों का निपटारा देखा जायगा, तय तक मानना चाहिए कि वह सवाल कभी हल भी न होगा। श्रोर तो श्रोर घर में हम श्रपने तीन यरस के वालक से ज़ोर-ज़यरदस्ती के श्राधार पर हार्दिक सम्बन्ध नहीं यना पाते। जय-जय हमने थप्पड़ का उपाय हाथ में लिया है, समस्या कसती ही गई है। तत्काल तो मालूम होता है कि मामला कुछ हल्का पड़ गया है, पर श्रसल में गाँठ उससे सदा कुछ गठीली होती देखी गई है। यच्चे में श्रहम् पैदा होने पर जब उसको ज़ोर-ज़त्र से रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, तो राष्ट्र का 'श्रहम्' तो श्रोर भी व्यापक श्रोर ठोस वस्तु है। उसका उपचार फिर शखाख के वल पर ठीक कैसे हो सकता है?

कहा जायगा कि यह बार्तें तो ठीक हैं, पर ठएडक की हैं। श्रभी तो श्राग लगी है। ऐसे वक्त उनका कहना श्रीर सुनना जुर्म है। श्राग बुक्तनी चाहिए, तब दूसरी कोई वात होगी।

पर श्राग बुक्तनी चाहिए कि लहकनी चाहिए ? श्रगर उसे बुक्तना है तो ऊपर की बात न सिर्फ श्रसंगत है, बल्कि वही एक संगत बात

A company of the sample of the same sample of the same sample of the sam

۲,۶

#5

है। श्राग से श्रपनी जान यचाने तक का ही हमारा कर्तव्य नहीं है; क्योंकि भागकर जान यचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। व्लैक-माठट इत्यादि से उनसे जान यच सकती है श्रीर यचानी चाहिए—इस तरह का अम पैदा करने वाले प्रयोग हैं। वे एक तरह शबु की शक्ति की पुनः सूचना घ्रोर उसके पूर्व निमन्त्रण का रूप हैं। माना जा सकता है कि नगर में रहते वाले निर्दोष स्त्री पुरुषों और दाल दशों की रहा श किंचित् उपाय इस प्रकार होगा। पर सोचने की यात है कि उन निर्देश स्त्री-पुरुपों पर श्रास्मान से हमला हो, यह स्थिति ही यनने में देने

हम सरकार को धन्यवाद है सकते हैं कि उसे हमारे जान-नाल की रत्ता की चिन्ता है। वह शत्रु के हायों हमें लुख्याना नहीं चाहती। प्राई ? उसकी फीज सरहद पर है और सब नाकों पर है और उनका साकारी इन्तज्ञाम सब जगह फैंडा हुआ है। सरकार हमारे देश की रहा करेगी। हम उसकी सुने श्रीर उसके झादेश का पालन करें। ऐसे संबट के समय सचमुच हमें हुठज् होना चाहिए कि सरकार की रह मुझाएँ हमारी रजा को उद्यत हैं। हाय, सरकार न होती तो हम कहीं होते! जवर के शत्रु के लिए तो खुले शिकार होते ही, भीवरी गुपटे भी हमें एव-विचल किए रहते । हुहाई है कि सरकार है श्रीर हमें उसकी सुरज! में जीत-ब्राउट के प्रयोग की शिचा मिल रही है।

सिर पर श्रा गई स्थिति को देखते मरकार की छुत्र-छाया निरुवय ही हमारे लिए परम सन्तोप का विषय हो सक्ती है। पर हमने नया किया है कि परिचम का कोई देश हमारा हुस्मत यने ? परिचम की लड़ाई पूर्व में क्यों जा गई है ? यह तो ठीक हैं कि परिचन कीर पूर्व दो नहीं हैं। पर पूर्व का यह भारत क्यों जाज खरने ही निर्माय में लगाई में इन्द्र सदद करने में श्रसमर्थ है ? संकट इस पर इसी में तो है कि यह एक पश्चिम के सुरूक के साथ नाथी है और उसकी राष्ट्रता-निवता को घोटने के लिए लाचार है। स्थिति विषम है, पर नयों यह लिए. स्तान के वावज्द हिन्दुस्तान के लिए भी विषम है ? ठीक है कि हिन्दु-स्तान के व्यवस्थापक आज उसकी चिन्ता से चौकन्ने हैं। पर क्या यह भी उन व्यवस्थापकों की ही करनी नहीं है कि वह आज आत्म-निर्णय में आसमर्थ हैं और कि वह अन्तर्राष्ट्रीय गीधों की निगाह में सिर्फ सस्ता शिकार वन गया है। आज यदि यह स्थिति है तो उसका कारण हूँ दना होगा। उस कारण के लिए हम अपने व्यवस्थापकों से वाहर कहाँ जायँ ? व्लैक-आउट और इस प्रकार के दूसरे हितोपायों के लिए जिस सरकार के हम इतज्ञ हैं, उसी सरकार के पास हम आज की स्थिति का यह अभि-योग भी ला सकते हैं।

कौन जानता है कि हिन्दुस्तान की मिलिक्यत ने इक्नलैंग्ड की पश्चिम के दूसरे संशक्त राष्ट्र-नेताओं के लिए और लोभनीय ही नहीं बनाया? इक्नलैंग्ड को मौका था कि हिन्दुस्तान को वह अपनी सम्पत्ति न मानकर अपना साथी बनाता। मित्र हिन्दुस्तान इक्नलैंड के बल को मज़बूत करता। पर हिन्दुस्तान इंग्लैंड के लिए परिश्रह रहा। इक्नलिस्तान का यह भोग्य रहा। उससे इंग्लिस्तान के चरित्र पर घट्या लगा और हीनता आई। उसमें साम्राज्य-लिप्सा पैदा हुई। इसी से दूसरे मुक्कों की आँखों में वह काँटा बना। हिन्दुस्तान उसकी इस बृत्ति से शक्ति और पौरुप से हीन बना। क्या अचरज कि वह और सत्ताओं के मुँह में पानी आने का कारण बना।

ऐसे श्राज यह हाजत वनने में श्राई है कि सरकार को कहने का मौका मिलता है कि हिन्दुस्तान ख़तरे में है श्रीर हिन्दुस्तान भी महसूस करता है कि वह ख़तरे में है, कि जब ब्लैंक-श्राउट होते हैं श्रीर लोग सोचते हैं कि उनका होना कल्याणकारी है। लोग श्रपने को श्रसहाय पाते हैं श्रीर इस तरह सरकार की थोड़ी-यहुत जितनी हैं उतनी ही-सी शस्त्र-शक्ति को दुहाई देते हैं। सरकार को इस तरह श्रपना समर्थन प्राप्त होता है। पर हम चाहते हैं कि उस समर्थन के भीतर ही जो एक निश्चित श्रमियोग है वह भी सरकार को प्राप्त हो श्रीर सरकार जान ले कि जिस संकट से रक्षा देने का काम वह श्रपना बसलावी है, उस संकट को सिर पर लाइने का ज़िम्मा भी उसी का है।

हिन्दुस्तान का इस्तेमाल करने की इज्लंड की बृद्धि श्राज लंकड के समय कुछ शुद्ध हो सकती थी। वह हिन्दुस्तान के हृद्य को पाने की ज़रूरत इस समय महसूस कर सकती थी। पर उसने मन नहीं चाहा, धर चाहा। मेंत्री नहीं चाही, सिर्फ लाम चाहा। श्रात्मा नहीं मोंगी, उसके शरीर पर ही श्रांख रखी। इससे इज्लंड का नैतिक पतन हुआ शीर हिन्दुस्तान का भी। इससे साम्राज्य नाम का एक दम्भ खड़ा हुआ। कामनवेल्य शब्द के नीचे उस दम्भ के उकोत्तले को दिगाया नृती जा सकता। सफ़ेद जाति का वह दम्भ उसके लिए भारी पद रहा है और पदेगा। यह विधान शासित श्रीर शासक दोनों जातियों को समसुष्य बनाता है। दोनों उससे गुलाम यनते हैं। शासक इन्ट्रियों का गुलाम श्रीर शासित उस गुलाम का गुलाम यनता है।

भारतवर्ष के सासक भारत को भारतीय बनाए होते, तो बात सायद उन पर और भारत पर संकट का दिन भी न बाता। भारत स्वाधीन होता और सराक होता। और मनुष्यता की साद पर तय ये दोनों एक-दूसरे को और रोप हुनिया को चलाने में सहयोगी होते। ऐसा होता तो इङ्गलिस्तान की नैतिक साख असंदिग्ध होती। भारत का संस्तृति-यन और धन-जन-यल मिलकर विलायत की बड़ी-से-यड़ी पशु-राफि के निकट अविजय होता। तथ क्या आज की लड़ाई होती? या होती भी तो क्या टिक सकती?

पर वह होना न था। दुनिया को दुरे दिन देखने थे और पार्सी में भ्रभी तृष्णा का राज था। शायद साम्राज्य दनाने और प्याने वाले श्रमेज ने यहुत खाने नहीं देखा। उसने शायद सममा कि वा प्याने जाति का यश-विस्तार कर रहा है। ऐतिहासिकों ने उसे एस ध्रम में मदद पहुँचाई। साहित्य ने दशदा दिया। 'साशाज्य' पर विलायत शे श्रीर वितायती को गर्य हुआ। उसने न जाना कि दुंश्यर के एस प्रमा में श्रादमी का गर्व खर्व होता हैं। वह मोह में धर्म को भूत गया। श्रीर विधाता की लीला को कौन जानता हैं? कौन जानता है कि सफ़ेड़ श्रीर काले श्रादमियों के संचित पापों का ही यह प्रतिफल नहीं है ?

किन्तु फल सामने फूटा है, तो वहीं से हम अपने तर्क का आरम्भ न करें। यम अपर से गिरेगा तो हम किस तहलाने में हुक्की मारकर यचेंगे, हमारे सोच-विचार के लिए कोई यही विपय नहीं। आदमी की दुद्धि को आसन्न खतरे से घरकर मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए असमर्थ ही यना दिया जाता है। व्लैक-आडट हरयादि लोक-मानस पर ऐसा ही आतंकमय असर डालते हैं। जैसे अपनी जान वचाने से यहां कोई तस्काल धर्म हमारे लिए है ही नहीं। आज लोक-मानस कुछ उसी यृत्ति से त्रस्त है। घर-वाट और हाट-वाट की चर्च सुनिए, सब कहीं वही एक प्रश्न है कि कौल कैसे यचे? हवा ऐसी संकामक है कि घरला उससे अञ्चल वचता है। मन खोखले हुए जा रहे हैं और चारों तरफ अविश्वास बढ़ता जा रहा है। वैश्व संकट में अपने बचाव की सोच रहा है, तो गुण्डा अपने मौके की सोच रहा है। साम्बदायिक और राष्ट्रीय और अजीवत अविश्वास तीला पड़ रहा है और जान पड़ता है कि जरर से सरकारी शक्ति का ढकना ढीला हो कि भीतर से वह अपना गुल खिला आये।

ऐसे समय सही दुद्धि श्रीर श्राहंसक कर्म की यहुत श्रावश्यकता है। श्राहंसक कर्म धन का श्रीर सत्ता का विकीरण करता है। उनके केन्द्री-करण पर यसे हुए बड़े-यड़े शहर जो दुश्मन के लिए प्रलोभन होते हैं—श्राहंसक कर्म से वे विखरेंगे। वैसे कर्म से गाँव वसेंगे श्रीर उनकी खुश-हाली बढ़ेगी। लाखों खुशहाल श्रीर स्वाधीन गाँवों वाले हिन्दुस्तान को किसी दुश्मन से किसी डर की क़रूरत न रहेगी। गाँवों पर बम डालना पैसे के लिए श्रशकी यर्वाद करना होगा। श्रीर कोई मुर्ख नहीं जो यह करेगा। तय सोशल इकानामी (Social Economy) का डाँचा ही दूसरा होगा। तव सत्ता का इस मुट्टो से उस मुट्टो में श्रा रहने का सवाज

ही न रहेगा। हयों कि तब वहाँ किसी की वैधी सुट्टी हो हो न सकेगी। हुरमन तब कोई होगा भी, सो वह उस सोशल इकानामी में जर्य हो लायगा, क्यों कि उसके पास कोई साधन न होगा कि वह उसको तितर-ियतर कर सके। वह पहले ही ऐसी दितरी हुई होगी कि उसका केन्द्र हर जगह होने के कारण कहीं नहीं होगा।

कहना कठिन है कि कपर जो यादल आए हैं, घरसकर वह क्या कहर वरपा करेंगे। पर यह निरचय है कि कभी मानव-जाति को सगर संगठित शक्ति के त्रास से दुटकारा मिलेगा, तो तभी जब प्रस्वेक व्यक्ति पर्याप्त शारीरिक परिश्रम करने वाला होगा। जब कि उपज और खपत, श्रोर श्रम और पूँजी के बीच ह्वना क्षासला न होगा कि बीच में यटाव के लिए किसी तीसरी बुद्धि या शक्ति की ज़रूरत हो। जब धार्षिक ममस्या न्यूनतम हो जायगी और समुख्य की समस्या नैतिक और शाध्या-रिमक ही हुआ करेगी। जब धार्षिक समाव नहीं, यकि हार्दिक स्युमाव मनुष्य को चलाया करेगा।

### हरे राय

'हिन्दुस्तान' में श्राये हफ्ते वँधकर में जिला करूँगा, यह पता चला तभी-से मन में उठ रहा है : हरे राम, हरे राम !

श्रव वह दिन ही श्रा पहुँचा है। कोई उपाय श्रव नहीं चलेगा। पीछे की राह बन्द है। श्रागे जो बला दीखती थी, सिर श्राकर वही जिम्मेदारी हो गई है ? श्रव किए ही निपटारा है।

पर, फिर भी तो जी ठिठकता ही है। कुछ समक नहीं श्राता। कुछ सूक्त नहीं पड़ता।

ऐसे समय में श्रपने से कहता हूँ कि श्ररे, त् तो चल पड़, तुके राह है से क्या ? जो सब जानता है वह जाने श्रोर उसका काम जाने । राम की राम पर छोड़ । श्रोर तू चल, कि वह है ।

पुसे मन को मनाकर में चलने को होता हूँ कि तभी बरावर से श्रावाज श्राती है कि 'भई, ठहरना; जरा सुनना।'

देखता हूँ कि एक श्रमिभावक हैं। मेरे परम हितेषी; बुजुर्ग, श्रमु-भवी, जानकार। बोले कि 'त् चलने को हुश्रा, चलो खुशी की बात है। कबसे कहता था कि सुस्ती ठीक नहीं, गति चाहिए। श्रय शावाश! पर जानता है, भाई, कि सदी यह बीसवीं है ? उसी सदी की छियालीसवीं देहली पर श्रव काल है। दो, शायद तीनों, भारी-भारी ताकतों के सिर श्रया-शक्ति पर निलकर बुन-तुन कर रहे हैं। श्रया-शक्ति श्रय ज्ञान की नहीं, काम की हैं। इसिलिए विज्ञानियों के ऊपर होकर शासक उसपर जुटे हैं। समके ? उन्निति श्रय श्रागुयम जितनी उसत है। ऐसे में भई, त् किसका नाम लेकर चलने को हुशा था रे!'

में हुद्द नहीं समका। मैंने कहा, "नाम दिसका ?"

योले, "राम-स्याम-त् ऐसा ही कुछ वड्ददा रहा या न ? इह क्या है श्रीर कीन है ?"

मैंने कहा, "श्रजी, किसी का नाम वह थोड़े हैं।" "नाम नहीं हैं!" हितैपी वीले, "तो फिर ?"

मेंने कहा, "श्रजी, वह तो मेरी श्रपनां हार का नाम है।"

"हार !" श्रीर वह मेरी तरफ देखते रह गये। योले, "तो त् पहले मन में हार मानकर चलना चाहता है ?"

मैंने कहा, "नहीं जी, मानने की ही यात हो तय तो में घपनी पूरी-पूरी जीत ही मान कर चलूँ। पर जीत का तो लेश भी नहीं है, निपट हार ही है। इसमें मेरा मानना-न-मानना कहीं काम नहीं देता है।"

श्रविभावक चिन्तित हो श्राये । वह हितेपी थे । कुछ देर यह कुछ वोल न सके । श्रन्त में रोप से योले, श्रोर नुम श्रपने को गुवक मानते हो ?

जवाय में में क्या कहूँ ? अपने को कोई कुछ भी क्या माने ? दूसरे जन मुक्ते युवा मानें तो मुक्ते युवक हुए ही गुजारा है। ऐसे अपने योवन का श्रेय मेरा नहीं, तो दोप भी मेरा नहीं। यानी में अभिभावक के कार्य जुप निरुत्तर ही रह गया।

शायद उन्हें द्या हो आई। योले, "ईस्वर को हुनिया कर की छोड़ चुकी, मालूम है ? भूत को तुम जिला नहीं सकते। आशा यो यह है कि तुम भिवष्य लाओगे। आलिर आशा तुम जवानों से न हो कर किससे हो ? यह में क्या देखता हूँ कि जवान में अपना विश्वास नहीं है! लय समय है कि वह खड़ा हो और संसार को छुनी यो दे तय पर राम का आंचल उटोलता है ? सुनो, राम के नामपर तुम्हारा हुँ है भूत की तरफ है। उसकी तरफ है जो मर गया, इससे जो नहीं है। में सहीं

चाहता कि जब तुस चलने को हुए हो तो तुम्हारी पीठ उधर हो कि जिधर से भविष्य को उदय होना है। नहीं, उधर तुम्हारा मुँह होगा श्रीर कदम होंगे। तुम उदय की किरणों को लेने वाले श्रीर लाने वाले होंगे। तुम उदय की किरणों को लेने वाले श्रीर लाने वाले होंगे। श्रीर उस सब की तरफ तुम्हारी पीठ होगी जो होकर चुक गया है, जो इसलिए श्रव सिर्फ क्रूड हैं श्रीर जकड़ है। तुम्हारा सब राम, श्याम श्रीर—"

कहते-कहते रुककर उन्होंने मेरी श्रोर देखा। श्रामा से श्रोर विश्वास से वह दृष्टि श्रचल थी। में श्रभागा सुन्न खड़ा था। उन्हें नहीं माल्म हुश्रा कि कोई लौ सुम्तमें सुलगी है। परास्त, पराजित, मूढ़ की तरह खड़े हुए सुमे देखकर ''वोले क्यों, क्या सोचते हो ?''

मेंने सङ्चाते हुए कहा, "ठीक है।"

"क्या ठीक है ?"

"ज<del>ी —</del>कुछ—नहीं\*\*\*',

"कुछ नहीं ! ऋरे, तो जो ठीक है वह क्या है ?"

"कुछ नहीं, सब....."

स्पष्ट था कि श्रिभभावक सुक्त से निराश हुए। वही उन्हें होना चाहिए था। में स्वयं श्रपने से ही निराश हूँ। उस निराशा को में छोड़ना भी नहीं चाहता। उसमें श्राशा से गहरी गहराई है। वह श्राशा-सी उमरी नहीं है, रंगी नहीं है। उसमें व्यक्ति हुब सकता है। ऐसा हूव सकता है कि उवरने का डर ही न रहे। इससे बड़ी प्राप्ति श्रीर क्या है? क्या निद्याँ समुद्र में श्रपने को खोने श्रीर ऐसे श्रपने को पाने के जिए ही विवश वही नहीं जाती हैं? श्राशा भी निराशा के श्रथाह में उसी तरह सार्थक होगी।

किन्तु श्रिभभावक ने सहसा सुकसे श्रपनी निगाह नहीं उठा ली। मानो वह विश्वास रखना ही चाहते हों कि सुक्तमें श्रव भी चिनगारी है। मैं उस यलती निगाह के नीचे सबसुच राख ही होता चला गया। सहसा देखते-देखते तीव श्रावेश में उन्होंने कहा, "जाश्रो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है।" कहने के साथ उनका हाथ भी तटा हो, यदि घ्रावश्यकता से घविक में उनके पास होता तो, उनकी उपस्पिति से हठात् मुक्ते दूर घकेलने में घवश्य समर्थ था।

सुके वजे छाते ही वना।

सन में सुनतान। बाहर भी सुनसान। भीतर कहीं थाए नहीं। न बाहर कहीं प्रन्त।

में घ्रतीत नहीं जानता, घनागत नहीं जानता। दिक् नहीं जानता, काल नहीं जानता। जी-जी जाना जाता है, कुछ नहीं जानता। दस, ध्रपने मन के भारीपन को जानता हैं।

किसी ने गाया है-

हुनेरी मैंने निर्वल के बल राम!

राम का यल जो भी हो, में अपनी निर्देतता को जानता हूं ! ताकत का ज़माना है, ताकत की ज़रूरत है। उस ज़माने और ज़रूरत को जानता हूँ। पर अपनी निर्देतता को अकल से नहीं, येसे जानता हूँ जैसे पीर जानी जाती है, धड़कन जानी जातो है।

सन्त ने छौर गाया है-

"जाकी कृपा पंग्र गिरि लंबें '' बहिरों हुने, मूक पुनि बोलें, ग्रंथरे को सब कुछ क्रसाई।"

सन्त की यह यात श्रद्धा की है, जानने की नहीं। सगर उसने टारस वैधता है। हम दुनिया के शायी अभी लड़कर चुके हैं। यासी-प्रव्यी लड़ाई सी हमने लड़ी है। अपने जान कोई कोर-कनर हमने उसमें नहीं रखी। फिर भी हम काफी संख्या में अभी जिन्हा हैं, तो हममें हमारा कस्र नहीं है। सायद हो कि हस बुटि के लिए किर जन्दी ही एक उससे भी दही लड़ाई हमें और लड़नी पह जाय। योज तो हमके लिए हमने ठीक-ठीक मेहनत से हाल में यो दिये हैं।

ऐसे हम दुनिया के प्राची किसकी ख़पा से देर और अदिस्याम रा

गिरि लॉंबेंगे श्रीर उसके पार जो नया युग है उसे पाएँगे ? क्या कृपा उसी परम कृपालु की, जिसके गुरा सन्तों ने गाये हैं ? इस देश श्रीर इस काल के वहीं, सब देश श्रीर सब काल के सन्तों ने गाये हैं ? वह नहीं तो फिर किसकी ?

शासकों की कृपा पर हम जीते हैं। लेकिन उनकी कृपा को तो हमः भोग रहे हैं। हाय, उससे तो ढारस नहीं वैँघता है।

तय फिर क्या सचमुच उन शासकों के भी अपर कुछ है, कोई है, कि जिसकी कृपा खोजी जाय श्रौर पाई जाय ?

श्रतुभवी श्रभिभावक का श्रतुभव तो खोज के न्यर्थ प्रयास से मुक्ते यचाना चाहता है। वह द्वजुर्ग हैं, विश्राम के श्रधिकारी हैं। लेकिन सुक्त जवान को प्रयास से छुट्टी कहाँ है ? उन रामनाम श्रनाम की छूपा को खोजने श्रीर पाने का वह प्रयास ही मेरे लिए तो सखा पुरुषार्थ है।

कीन जाने इस तरह के एक के और सब के प्रयास में से उस शक्ति का स्रोत खुले कि जिसकी करपना ज्ञानियों को रही, पर जिसकी यथा-र्थता पूरी तरह खाविष्कृत होने को श्रभी शेष है, जो शक्ति श्रजुशक्ति से भी सूदम श्रीर उससे भी धमोध है।

क्या वही शक्ति न है श्रहिंसा ?

#### मेंदक

कुएँ के मेंटक की शान्ति निर्विष्न होती है। तब तो कहना ही क्या कि जय पानी भी वहाँ से न खिंचे। मेंटक भी यह जानता है। क्योंकि वह उस कुँ ए को चुनता है, जिस पर काई पड़ी हो छौर डोल कम पड़ता हो।

त्रादमी मेंडक नहीं होते। लेकिन बनाए, श्रीर यनने दिए जा सकते हैं। सिर के अपर से गहड़ की तरह से जो लोग कपटते हुए इधर-से-उधर उड़ा करते हैं, ऐसे पुरुषों के मोज्य के लिए जरूनी हैं कि कुछ श्रन्वे कुए हों जहाँ काई जमा करे श्रीर श्रादमी मेंडक हुशा करें।

पेट को खाली रखकर श्रामानी के साथ धादमी को घन्ये कुएँ का मेंडक यनाया जा सकता है। उसके साथ जोद दोजिए भविष्य की चिनता श्रीर शंका। यस फिर घादमी घपने ही घन्दर के कुएँ का मेंडक चनकर, धूप से श्रीर हवा से यचा हुश्रा, घपने में श्रीर गिरस्ती में, रख श्रीर गर्द, सन्तोप श्रीर धर्म श्रीर पुराय श्रीर कृतार्यता मानता हुश्रा जिये धल सकता है। वह समाज के श्रन्याय को धर्म की कोमिया से श्रपना भीग श्रीर फिर उसी को श्रपना सुख-माग्य बना लिया करता है।

पेसे प्राणी सुर्खी हैं। लेकिन सुर्ख भगवान् को कम मन्दर है।
 इससे सुम्म ऋपनिष्ठ के साथ यह हुआ कि सुम्म दिल्ली से पादर जाना
 पड़ा। आतमा की पात में सुख है। लेकिन हिल्ले-इल्ले, जाने-जाने में

दुख ही दुख है।

देखा कि दिल्ली के पास छावनी यसी है। ठीक कितने मीलों में वह यसी है, कह नहीं सकता। हिन्दुस्तान में ऐसी कितनी छावनियाँ हैं, यह भी नहीं मालूम। पर चाहने वाले को मालूम हो सकता है। उन पर होने वाला खुर्च, श्रीर खत्म होने वाली चीज़ें—पैसा, जानवर, श्रादमी, इज्ज्ञत, नीति श्रीर श्रादर्श—कोशिश करने पर सब मालूम हो सकता है। दिमाग में हिसाय की हिस हो तो पड़ता भी निकाला जा सकता है कि एक श्रदद सिपाही हिन्दुस्तान के कर पर, यानी कर-दाता पर ठीक कितने रुपए भारी पड़ता है। इस श्रदद में फिर फर्क है, गोरा-श्रदद ज्यादा वजनी होता है, काला हलका होता है। हलका इस वजह से भी कि कर देने वाला उसी के रंग या, उसकी जाति का, काला श्रादमी है। काले का योम उसके मन पर शायद भारी न भी पड़े। लेकिन योम सफेद होगा, तो उसका मारीपन कुछ मालूम भी होगा, श्रीर ऐसे काले करदाता का सिर मुका रहेगा।

हिन्दुस्तान की कुल श्राय का कितना हिस्सा फौज पर जाता है, यह कोई दुरूह तथ्य नहीं है। सरकारी श्राँकहों में उसका हिसाब है। फौज का विषय श्रगरचे खास सरकारी ज्ञान श्रौर श्रधिकार का विषय है, तो भी, श्रन्दर तक की नहीं तो किनारे तक की, कुछ जानकारी तो मिलने दी जाती है। उस जानकारी से इतना तो पता लगता ही है कि यह धन्धा देश के लिए सबसे कीमती है। इसिंचए जरूरी तौर पर सबसे महान्, सबसे उपयोगी, सबसे पारमार्थिक, सबसे श्रनिवार्य इत्यादि-इत्यादि भी वही है।

में समसता हूँ कि यह ठीक ही है। किनारों पर दुश्मन हैं, जो कई हैं, श्रीर भारी-भारी हैं। फिर श्रन्दर दुश्मन हैं, जिन्हें सफेद टोपी से यह नहीं समसना चाहिए कि किसी से कम भयंकर हैं। श्रीर जाने क्या-क्या गैंबी मुसीबतें हो सकती हैं। ये सब श्राफतें तुम्हारी शान्ति, तुम्हारा घर श्रीर जुम्हारा कौर छीनने को तैयार हैं। इससे जान देकर

सयके सुख श्रीर शान्ति की रहा करने के लिए बहादुरों की एक बसाव बाहिए। ये जान हथेली पर लेकर रहते हैं, इसलिए इनकी जान की कीमत यहुत हैं। जाने कय उनकी माँग हो श्राए। इससे उसकी तैयारी में उन्हें कवायद, खेल-ऋद, मौज-शोंक, श्रीर सब बीजों की इफरात शीर ऋट होनी ही चाहिए।

इतिहास में सैनिक का कैंचा दुनां है। जो भी नाम उसमें चमकीले हैं योद्याओं के, बीरों के हैं। बीर-धर्म ही श्रक्तग है। वह कैंचा है, श्रनोखा है, सामान्य धरों के नीति-नियम उस पर लागू नहीं होते।

नागरिक-धर्म जुदा है। वह मामृली है और मामृली धादिमयों के लिए है। उसमें लो गुण हैं, कँचाई पर वे हो धवजुए हो सकते हैं। नागरिक धर्म-शास्त्र इस तरह जयिक केवल इसलिए है कि वह कर्वत्य की तरफ लोगों का ध्यान दिलाए स्वकर उनसे तरह-तर्द का उत्पादन कराता रहे, तय सैनिकों का धर्म यह है कि वे उस उत्पादन सामग्री के मोग पर धपनी सत्तामों के धिकारों के लिए लहें और उस शिकार की सम्मव हो तो कँचा उठावें, और लम्बाई-चौदाई में भी उसे फैलावें।

विश्व की सम्यता, कहते हैं, यद रही है। वह याहु से मस्तक की तरफ टठ रही है। सैंनिकता धीरे-धीरे डपादान घीर नागरिकता प्रधान यन रही है। सेना सिविल-शासन के प्रति दायित्व रखती जा रही है। सेना सिविल-शासन के प्रति दायित्व रखती जा रही है। सेना के हाय में निर्ण्य नहीं, निर्ण्य टस शक्ति के हाय में है, जो नागरिक-धर्म की प्रतिनिधि है।

पैसा कहा जाता है। इसी को विकास भी कहते हैं। कहा जाता है कि नात्सी धौर फासिस्ती शासन सैनिक शासन था। सुरायते में लोक-शासन की सैनाएं धीं। धुरी देशों की हार में सैनिक्याद को ही हारा मानना चाहिए।

समाचार ये यही सांत्वना के हैं। लेकिन क्या यह पृत्ते और जानने की प्रष्टता हो सकती हैं कि किस देश में कितना उत्पादन संविक श्रावस्थकता के लिए हो रहा है ? जितना महत्व वहीं सैतिक प्रावस्थन कवार्थों को दिया जा रहा है ? सैनिक जन श्रीर सामान्य जन में से किस पर सरकारी श्राय का कितना-कितना प्रतिशत खर्च होता है ?

देशों की सरकारों के वजट हमारे सामने नहीं है। शायद पूरी तरह वे सामने होने के लिए भी नहीं होते। यह भी हो सकता है कि उनसे यह पता चले कि युद्ध लोगों के लिए नहीं, यिक लोग ही युद्ध के लिए हैं। सेनार्ये इसलिए नहीं कि वे देश की रक्षा करें, यिक देश इसलिए हैं कि वे सेनार्थों का पालन करें।

तदाई होकर चुकी है कि जिसका घाव हर एक तन पर श्रीर मन पर वाजा है। श्रगर वह खुद लढ़ाई को श्रसम्भव यनाने के लिए थी, तो उसका यह फल श्राना चाहिए था कि सांस्कृतिक श्रावश्यकताश्रों की प्रधानता होती श्रीर धन उसी के लिए होता। सैनिक श्रावश्यकता जैसी चीज लगभग रह हो न जाती श्रीर सुव्यवस्था का काम पुलिस के सहारे ही मजे में हो सकता।

लेकिन लड़ाई का क्या यह फल श्राया है ? श्रादमी वेशक फौजों में से कुछ खाली हुए हैं। लेकिन सैनिकता ने जरा भी जगह क्या नाग-रिकता को दी है ? यह भी हो सकता है कि शस्त्रास्त्र ही श्रय ऐसे बन गए हैं कि संख्या कुछ गैर जरूरी हो गई है। इससे ऊपर से श्रादमी कम होकर भी श्रन्दर से वैयारी यह ही रही है।

सुनते हैं, दुनिया के सिर पर श्रकाल खड़ा है। घर पर राशन में फी-कस गेहूँ छः छटाँक (वह भी नहीं, क्योंकि दिपो की दुकान पर था ही नहीं) श्राया है। वंगाल में तेंतीस लाख श्रकाल में मरे यताये जाते हैं। वंगाल विचारा एक सूत्रा है। दुनिया पर श्रकाल श्रायगा तो कितनों को मरना होगा, भगवान जाने।

लेकिन एक निरचय है। वह यह कि फीजें नहीं मरेंगी। धर्म जाने से जैसे दुनिया को रसातल में जाना होता है, वैसे ही फीजों के मरने से मनुष्य जाति की ही मरना होगा। फीजें उन्हीं को लेकर बनती हैं लो मरने के लिए श्राते हैं। लेकिन फीज को श्रजय वरदान है। एक मरता है तो कई टसकी जगह धाते हैं। शास्त्र सिखाते हैं धौर प्रचार यताता है कि फौज में मौज है, श्रीर वहाँ मारने शौर मरने दोनों में पुरुष है। फौज एक धजय टपज है। टसका योज मनुष्य की टरपित के साथ है, बिक टससे भी पहिले हैं, तय से जय वह जानवर था, कीट-पतंग था। तभी तो प्रकृति-विज्ञान का श्रध्ययन-मनन बताता हैं कि संवर्ष हो नियम है, द्रन्द्रवाद (भौतिक) विकास की पद्वित है, शौर कि लाठी की ही मेंस है। सिद्द शौर प्रसिद्द मंत्र है कि प्रयत्न जिएगा श्रीर दुर्वल मरेगा। जोने वाले के जिए शावस्यक होगा कि मरने वाले को मारे। इस श्रमर सिद्धान्त की विर्वार्थता धौर कृतायंता के तिए ही इतिहास में सेनानी सन्नाट् होते श्राष् श्रीर दुनिया टनके सले विद्वी श्रीर पिचती श्राहें है। ऐसा होता है तभी टनकी प्ता होती है सीर पुस्तक टनका प्रशस्ति-पाठ करती हैं।

श्रतएव इस मुक्त कृपमंह्क को घपार विस्तार में छाई यह हायनी श्रकृति के श्रमोध विधान-सी लगी। मानो वह मीलिक हो, शेप उस पर निर्भर हो। वह बुनियाद हो श्रीर सम्पता का महान् निर्विष्त सुरण में उसी के यल-वृते खड़ा हो।

श्रो भगवान् ! तेरी दुहाई है कि श्रादमियाँ की दुनिया में त्ने श्रंधे गहरे कुएँ भी यनाए हैं, श्रीर मुक्त-से जन्दू भी जो श्रद। का नाम लेतें वहाँ पढ़े रहें श्रोर सियासत को कुछ न समसें।

#### आजादी

रामसरन के परिवर्तन की कथा इस प्रकार है। उसके घर की स्थिति साधारण थी। स्कॉलरशिप जीतता हुआ वह पढ़ता चला गया। एम० ए० करके आई० सी० एस० में बैठा। रिज़क्ट नहीं आया था और इतने वह रिसर्च में लगा हुआ था।

उसके मन में यहुत-कुछ करने की थी। पर अपनी जिम्मेदारियों से पहले आजाद होना था। उस आजादी का रास्ता था योग्यता पाना और उस योग्यता के बल पर कँची जगह पाना। पैसे से दुनिया की यहुत-सी समस्याएँ पैदा होती और मिटती हैं। उनसे निपट कर वह आजाद होगा कि वाकी कुछ कर सके। उस अपनी निजी आजादी के दिन पर आँख लगाए, खूब मेहनत से वह अपना अध्ययनकाल विताए चला जा रहा था।

पर वह दूर का दिन भ्राए-न-भ्राए कि छुन्त्रीस जनवरी का दिन श्रा ही पहुँचा। वह देश की श्राजादी का दिन।

श्रपनी करपना की निज की श्राजादी की लगन में रामसरन को देश की श्राजादी सहसा याद नहीं श्राती थी। इससे वह रोज की तरह श्राज भी समय से पहले यूनिविसेटी में श्राकर श्रपनी थीसिस की तैयारी में लग गया था। पर थोड़ी ही देर में श्रा पहुँचा वहाँ धर्चना के नेतृत्व में एक दल, जिसने जयकार के साथ हिन्द

80

हिन्द की महिमा से हाल को गुँजा दिया। रामसरन ने देखा--- छर्चना! अस्थिर हो श्राया।

श्रर्चेना ने कहा--"विडिए श्राई० सी० एस० साहय !" रामसरन ने श्रव देखा श्रर्चना के पीड़े का सतह दल ।

दसने पूदा कि क्या हम शोधक लोगों को भी काम दन्द करना होगा, श्रीर कहकर मुस्कराते हुए दल की नेत्री को उसने कीता सैंहपृट दिया।

श्रचना लाल हो श्राई। फिर योली, "सोच देखिए। श्राज हृद्धीम वारीख़ है। देश के नाम पर एक दिन काम यन्द्र कर देना गुनाह तो न होगा।"

"लेकिन काम श्रगर यन्द करने लायक मुक्ते न जान पर्द ती-"

"तो आपकी मर्जी है," संकोच से उदरते हुए अर्चना ने कहा, "केकिन ये मेरे पीछे इतने विद्याधियों को आप देसते तो हैं। जालीम करोड़ में ये वूँद जितने भी नहीं हैं। केकिन हम इने-मिने उन चालीम करोड़ के नाम पर आए हैं। उन देशवासियों की यात प्या चाप टाल दीजिएगा?"

रामसरन श्रर्चना के लिए श्रम्यर्थनीय था। इसमें कारण था कि वह कैंचा रहना चाहे। उसने कहा, "श्रर्चनादेवी, एमा कीजिन्मा। मेरी इस सय भूम-घड़ाक श्रीर खुराफ़ात में श्रद्धा नहीं है।"

श्चर्यना को यह सुनकर तैश हो शाया । हठात् संयम रखशर योडी-"श्रापकी श्रद्धा श्राई० सी० एस० होकर हाकिम दनने में तो एँ! यह जो हो । लेकिन खुराकात शब्द क्या श्राप यापम न लेंगे ?"

रामसरन की सिर्फ इच्छा थी कि अर्चना के चेहरे पर आयेश की सुर्खी कुछ देर और देखता रह सके। इससे सुन्दरता और सुन्दर हो उठती है। उसने कहा—"मैं जानता हूँ कि श्राप लोग मर्पाट्। राजना नहीं जानते हैं। इसलिए कहिए कि सुके क्या बरना होगा।"

श्चना ने कहा-"धापको बुछ करना नहीं होता । धाद वैठि

यहाँ पढ़िए श्रोर जिखिए। मर्यादा की रचा यहाँ श्रापके हाथ छोड़कर हम चले जा रहे हैं। लेकिन मुक्ते कहने दीजिए कि मुक्ते श्रफसोस है।"

हँसी-हँसी में ही यह हो गया। श्रव रामसरन ने यात को साधना चाहा। पर इतने में ही दल के कुछ लड़कों ने कुछ श्रावाज-कशी शुरू कर दी। उसके नाम से कुछ मुर्वायाद पुकारने लगे। देखते-देखते लड़कों को जोश चहक श्राया। मानो वे हाथ ही छोड़ वैठेंगे।

ऐसे समय श्रर्चना ने घषरा कर भी बुद्धि नहीं खोई। पीछे मुहकर श्रपने साथियों से उसने कहा—''भाइयो, हम लोग चर्ले। ऐसे श्रादमी पर श्रपना समय यरवाद करने की जरूरत नहीं है।"

विद्यार्थी लेकिन सामने श्रोद्धाय पाकर सीधे लौट जाना नहीं चाहते थे। वे इस श्रादमी को सबक देना चाहते थे।

रामसरन यह देखकर अपनी जगह से आगे यह आया। अर्चना को हाथ से पकड़कर अपने पीछे करके और स्वयं उसके सामने होकर दल के लड़कों से योला—"सुनिए धाप लोग, मैं यह खड़ा हूँ। आप इतने हैं, मैं एक। मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जाऊँगा। आपमें कोई है जो इसके आगे कुछ कहना या करना चाहता है ?"

विद्यार्थी इस अपने अपमान पर सहसा स्वट्ध हो गए। फिर रोष में वे अपने में ही बल खाने लगे। कुछ लड़कों की मुहियाँ बँध आई और वे मानो धीर संकल्प में धागे बढ़ने को उद्यत दिखाई दिये।

यह देख अर्चना आगे हो आई। बोली, "भाइयो, शपथ है हमें कि हम शान्त रहें और लौट चलें।"

लेकिन दल उसकी बात से शान्त होने की जगह श्रीर चुन्ध ही हुआ। दल की लड़िक्यों ने कहना शुरू किया कि श्रर्चना, तुम बीच से हट जाश्रो, हमारा श्रपमान न कराश्रो।

उस संमय ज्ञा-भर श्रर्चना को कुछ नहीं स्मा, फिर बोली, "श्राप लोग इन्हें जबर्द्स्ती ले लायँगे तो मैं यहाँ से नहीं लाउँगी। जबर्द्स्ती के खिलाफ ही क्या हमें श्रालादी नहीं चाहिए ?" लड़कियाँ किसी वरह भी नहीं मानना चाहती थीं। टन्होंने चाहा कि अर्चना को वहाँ से वे बलात् अलग कर लें घोर लड़कों को फिर रामसरन से निपट लेने दें। यह सोचकर कुछ लड़कियों ने बदकर अर्चना को अपने बेरे में से लिया।

इस समय रामसरन ने तीव श्रवहेलना के भाव से कहा, "भाह्यो, श्राप लोग श्रधीर न हों। लीजिए में सुद ही श्रपने को श्रापकी काय-रता के हाथों सोंपता हूँ। लेकिन सुन रिखए कि श्रापकी यह खोज श्रहिंसा नहीं है श्रीर श्राजादी नहीं है।"

सबमुच यह असहा था। इस दम्म की दल एमा नहीं कर सकता था। लोगों के हाथ छटने छुरू हो गये।

इसी समय सहसा देखा गया घर्चना घेरे को तोटकर तेजो से ग्राई श्रोर रामसरन के चरणों में गिर गई। योकी, "रामसरन मुम हुए हो। लेकिन, किसी की जयर्दस्ती मानकर तुम यहाँ से गए तो में घपने को चमा नहीं कर सक्टाँगी। जयर्दस्ती में किसी की किसी पर न होने हुँगी। जयर्दस्ती से श्राजादी कर्लकित होगो।"

श्चिता को श्रपने पैरों पड़ी पाकर रामसरन येहट घघरा शाया। वह सब सुध लो बैठा। दोनों हायों से तरएण वहाँ से उसे उठावे हुए योला, "श्चितादेवी श्रीर माह्यो, सब लोग सुक्ते माफ करो। में सचसुच श्रधम हूँ कि श्रपनी बढ़ाई चाहता हूँ। श्रप्तेना, सुनो। में साल में श्रपनी तरक्की नहीं, सबकी शालादी के लिए ही हूँ।"

#### x x x

उसके याद की कहानी परिचित ही है कि विस सरह जन्म निकला और रामसरन ने लाटियों को अपने पर लिया और विम तरह मरकर भी फिर जी सका। यह भीपरिचित कथा है कि किम तरह तिर उसने वापस मुहकर पद और गौरव की और नहीं देगा है उमें पाइ ही न आया कि वह आहें सीं एस॰ हुआ था।

लेकिन कथा की अर्चना का भाग टराना परिवित्त नहीं है। बारण,

वह सार्वजनिक नहीं है। पाठकों की निश्चिन्तता के लिए इतना वता देना प्रावश्यक है कि वह रामसरन के एक प्रमित्र प्रौर उच्च पदस्थ श्रफसर की भरी-पूरी गिरिस्ती में सुख श्रौर धेर्य-पूर्वक श्रपना जीवन सफल पा रही है।

## दफ्तर श्रोर---

शहर में लोग कामिन्दा रहते हैं। वनत की उन्हें कीमत है। व मपट कर चलते हैं। मरे वह कि जो तेज नहीं है। केकिन तेजी की हीह में कुछ ज्यादा, तो श्रधिक कम तेज निकलेंगे ही। उन गिने-चुने तेजों के लिए शहर बसे हैं और उन्हीं के लिए शहर में दूसरे और लागों की तादाद बसी है।

गाँव से लोग धदाधह शहरों में चले हा रहे हैं। वयों कि यहाँ काम है। काम है, इसलिए पैसा है। इस तरह उस वकत भी जबकि नाज की कमी है, वह नाज जो धरती पर पैदा होता है, लोग शहरों में भर रहे हैं, जहाँ धरती को गीली छोर हरी छोड़ना गुनाह धार उसे सीमेंट से पक्की बनाबे रखना धर्म है कि जिससे खूपमूरती के मिया इन्द्र भी वहाँ पैदा न हो सके।

सवेरे का समया मैंने पृद्धा, ''कहाँ जा रहे हो ?''

सज्जन ने कहा, "द्रदर्"

दोपहर का समय । मैंने खपक कर जाते हुए इन्सान से इहा. "क्यों ? कहाँ चले भाई ?"

उसने कहा, "इफ्तर।"

शाम को साइकिलों की भागती हुई भीड़ को देखा और हैल में पूछा, "श्राप सब कहाँ से भागे श्रा रहे हैं?" साइकित को श्रीर तेज करते हुए एक ने कहा, "दफ्तर।"

दिन काम के लिये होता है। काम, श्रर्थात् 'दृष्तर'। इस तरहः वक्त दृष्तर का, श्रोर श्रादमी भी दृष्तर का हो होता है।

द्फतर यहाँ लाचिएक भाव में लें। श्रथीत् वह सय दफ्तर है, जहाँ श्रादमी होता नहीं, रहता नहीं, जीता नहीं, यिक सिर्फ करता है। इस तरह दफ्तर वह है जो घर नहीं है।

जीने में ही पहले करना हुआ करता था। श्रय दोनों जुदा-जुदा काम है, करने को दफ्तर श्रोर जीने इत्यादि के लिए घर। समय इतना कम है, श्रोर करना इतना श्रधिक है कि घर के लिए दिन का वक्त नहीं बचता। इस तरह कर्मण्य नगरों में ऐसे लोगों का होना विल्कुल जरूरी है जिनके घर न हों, बार न हों, श्रोर जीने का उन्हें कोई मौका न हो। जिससे शुरू से श्राखीर तक वे करते ही रहें, बाकी जीने वगरह के मंमट से बचे रहें। सोयें कहाँ, खार्य-पियें कहाँ यह सोचना जरूरी नहीं है। जीवन के नित्य-नैमित्तिक कर्म कय कहाँ कैसे पूरे हों, यह विचार श्रनावश्यक है। उनका काम करना है, श्रोर उतनी सफाई, तेजी श्रीर फुर्ती से करना है, जैसे मशीन करती है। मशीन साफ, तैयार श्रोर तैनात रहती है। श्रादमी को भी उसी की तरह साफ, चुस्त श्रीर दुरुस्त रहना चाहिए धिक्कार की बात है कि श्रादमी मशीन से गया-बीता हो! क्या श्रादमी में श्रकल नहीं है, कि वह साफ श्रोर दुरुस्त हो ? इसमें सोचने की क्या बात है!

सो करने वाले हजाराँ-जाखों लोग घर-वार से मुक्त शहरों में वह जिन्दगी विवाते हैं कि जिसमें जीने को थोड़ी ही जगह दी जाती है। मलत्याग से देवोपासना तक सब के लिए उन्हें उतनी ही जगह है।

यह वर्ग है अत्यन्त अपरिग्रही। हम से अहिंसा इसे चाहिए और धर्म भी इसे चाहिये ताकि काम भरपूर हो और मज्री अनिवार्य से अधिक न हो।

इससे जरा ऊँचे वह तवका है, जिसका काम पैरों पर नहीं, कुसी

में होता है। मिल में नहीं, वह 'इएसर' में काम करता है। यह देवर नहीं, ऐसा वर वाला है कि जहाँ जीना हिसाब से होता है। नीन-तेल-जिक्ही श्रीर श्वाना-पाई में उसकी जान है। मध्यम-श्रेरी इमकी कहते हैं। घर उसका तालेबन्द हैं श्रीर स्त्री पित की कमाई में से नोंच-योंच कर श्रपनी श्राजादी, दिखावट श्रीर जेवर दनाने की मींका करती है। इस श्रेषी का इन्सान रात-भर में करता, श्रीर दिन दफतर में दिजाना है। घर के लिए विचारा दफतर जाता है, लेकिन दफतर उसके लिए सुरिकल से इतनी जगह होइता है कि घर उसे श्रानन्द का नहीं, विक्रिंसींग श्रीर कलह की जगह वन रहता है।

यह श्रेणी है कि जिसके पास दुःख की पास्त नहीं, शीर सुग का आनन्द नहीं। यह सन्तोप श्रीर सदाचार में रहती है, जिसके श्रूप सम्पदा और सम्पत्ति हैं। मेरा धन श्रीर टसमें मन्तोप। मेरी पर्गा, श्रीर उसमें सदाचार। धन को काम से श्रिषक पूर्क में, श्रीर रूपय में श्रिषक श्राप में यहाँ रखना होता है। स्त्री को उसी तरह जगत में श्रिषक श्रमतःपुर श्रीर प्रकाश में से श्रिषक श्रीरे में रूपा जाता है।

जिन्द्रगी बदल रही है। क्रमंख्यता हा युग है। जीने में अधिक करना होगा। इसलिए घर से अधिक दुस्तर को दनाना होगा।

घर शौर देपतर में दूरी है है उतनी जितनो स्नेह शौर स्वार्थ में । इसलिए श्रगर देपतर देन्द्र है तो घर देकार है। शीन के लिए तर देलव शौर होटल हो सकते हैं। किये बिना चल भी भवता है, जिये बिना चल भी भवता है, जिये बिना चली मन को तारना, पत्नी को धर्मपत्नी समम्मना ह्रणादि-द्रवादि शनावरयक बाते शावरयं होतो हैं। इससे दलब शौर होटल-जैसी संस्थाशों को उनकी जगह लेके होगी। इनके लिए शौर छुट नहीं; देवल भरी जैब माहिए। तर प्रति-कृताता सब श्रापसे बची रहेती, शौर श्रनुकृत सब-कृत होति रहेता। इतका सब श्रापसे बची रहेती, शौर श्रनुकृत सब-कृत होता हो। विश्व श्रीर होटल श्रापको हो। विश्व स्वार्थ स्वार्य हो हो। श्रीर श्रापको होन से हो उत्तर होंगे। विश्व-निरोध का वर्षो प्रवार न होगा।

जीवन समृद्ध हो रहा है। धन वढ़ रहा है। श्रतः स्वतन्त्रता श्रीर राजनीति यहँगी श्रीर धर्म श्रीर संयम को सिमटना होगा।

यह है भविष्य की संस्कृति । हर श्रादमी यानी हर स्त्री श्रीर पुरुष इसमें स्वतन्त्र होगा । मंमट किसी के लिए न रहेगा, न कर्तव्य । पैसे की इफरात रहेगी, जिसके श्रागे भोग हाथ बाँधे खड़े होंगे ।

यह एकदम स्पष्ट थ्रोर तर्क-संगत सभ्यता श्रॉख के श्रन्धे के लिए ही दूर श्रोर थ्रोमल हो सकती हैं। हिन्दुस्तान के सिर के उपर नहीं, 'चेहरे के ऊपर तक वह श्रा गई हैं।

कुछ का खयाल है कि दिल में वह नहीं पहुँची है। सममदारों दा खयाल है कि यही हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है।

जो हो, लड़ाई होकर चुकी है, जिसमें सफेदों ने सफेदों का गला काटा है। उसके याद सफेद सभ्यता की हालत लन्दन में, पेरिस में, वित्तेन में श्रीर शायद मास्को में भी जो है, बहुत ईप्यों के लायक तो वह न हो।

पर श्ररे, कौन जानता हूँ कि हिन्दुस्तान श्रीर चीन जैसी श्रायादियाँ करने श्रीर करते रहने को रहे जायँ, तो फिर सफेद जीवन पर लिलमा क्यों न रहेगी श्रीर कालिमा श्रगर हुई भी तो दीखने को उपर क्यों श्रायगी।

सचमुच विधि-लीला कोई कुछ नहीं जानता।

# दिल्ली की तरफ

'जय हिन्द' के साथ हिन्दुस्तान का स्वरास्य लेने के लिए प्रत्रद् नेताजी की फौज की पुकार थीं : 'दिक्ली चटी' । हिन्द की जय दिल्ली मं पहुँच कर पूरी होती। श्रीर इस इस्ते हिन्दुस्तान में जो भी हैं, यानी होने की गिनती में हैं, दिल्ली पहुँचे हैं। नई धसेम्पली गुरू हुई है। सारे हिन्दुस्तान में मूपों की सभाशों में चुने जाने वाले लागों का फैसला हुन्ना है। राजान्नों की चेन्यर घेंडी है। पालें मेंटरी पोट वैठा है। श्राप्त-पास विलायती पार्लमेंटरी हैलीगेशन घूमा और मिला किया है। लीग के मशवरे हुए हैं। श्रीर नेता सुमापचन्द्र थोस का पचासवाँ जन्म-दिन इस खुले विश्वास के साथ मना है कि होन जाते भ्रगला ही यह वर्ष-दिन खुद उनकी मीज्दगी में मनाने को मिल जाय।

दिल्ली में सब आ गए हैं। यानी हिन्दुस्तान ही सा गया है। क्योंकि हिन्द की जय इस दिवली में होगी जो हिन्दुस्तान की राजधानी है। यों दिल्ली में बारह बरस से ज्यादा रहने वाले ऐसे लोग की ए जिन्हें उस भाइ से धाने का पता नहीं है, जिसे वे कोंका वसते हैं। लेकिन ग्रगर गिनती लायक सारा हिन्दुस्वान चला है: गीर हिण्ली में स्राकर पहुँचा है, स्रोर दिसाग लगाकर उसने सपने परमार्थों श्रीर मुसीयवों के यारे में सोचा है, तो ज़रुर हो उस दिएकी में एत. न- कुछ पक कर तैयार हुआ रहा चाहिए, जिसमें से विश्व-विविध रेगो के साथ 'हिन्द की जय' फ़ुटकर उठती हुई दिखाई दे श्राय।

श्राशाएँ हैं श्रीर विश्वास है श्रीर लोग न्यस्त हैं। जरूर नक्शे तैयार हो रहे हैं। श्राजादी गढ़ी जा रही है। विधान श्रीर सिन्ध-पत्र यन रहे हैं, श्रीर किसका कहाँ—ऊँचा या नीचा, फैला या छोटा, इकला या शामिल—भाग होगा, यह लगन श्रीर मनन के साथ सोचा जा रहा है। यह दिल्ली है, राजधानी है, श्रीर राजनीतियों का केन्द्र है। श्रीर विटिश क्टनीति की श्रध्यच्ता में, फोन पर, बेतार के तार पर, कागजों पर श्रीर सभा-हालों में, सय-कुछ यहीं हुश्रा करता है। दिल्ली चलना श्रय नहीं है। उसमें श्रय जम रहना है।

लेकिन सेवायाम से दिस्ली श्रगर उत्तर है तो गांधी दिक्खन गया है। गांधी गिनती से याहर है। शोर की जरूरत है, तब वह खामोशी सिखाता है। जोश की जरूरत है तब शान्ति यताता है। समम वी जरूरत है तब राम-धुन गवाता है। उद्योग की माँग है, तब चर्ले की सुमाता है। श्रीर दिख्ली में चहल-पहल है तब देहात-देहात फिरता है।

क्या गांधी यह वही है जिसने सन् १६१६ में हिन्दुस्तान की राज-नीति में जान ढाल दी थी, जिसने क्रान्ति की थी? जिसने सोते हुआं में फड़क भर दी थी? जिसने राष्ट्र के लहू में आग और जाग डाल दी थी? शायद वही है। लेकिन क्या किया जाय, दिन आगे वढ़ आए हैं। मसला अब जेल का और त्याग का नहीं है, वह अब विधान का है। आजादी आया चाहती है। पार्लमेंट की अगली बैठक चैन से नहीं बीत पाएगी उसे कुछ करना ही होगा। हर तरफ के हर नेता का वयान देखों? इसके जवाब में ब्रिटेन क्या चुप बैठ पायगा? इससे आती आजादी के मिल-बाँट का यह वक्त है। त्याग-उपस्या से यह नाजुक काम नहीं हो सकेगा। यह मसलहत का काम है और असली और गहरी राजनीति का है। धर्म और आदर्श के प्राणी गांधी को ऐसे समय न छेड़ना ही अच्छा है।

राजनीति ? वह श्रपने को जानती है। गांधी को श्रपने धर्म को

जाने रखना चाहिए। पर राजनीति में यह हिंसा-श्राहेंसा वयों ? सिन्तः का यह खेल हैं। दसमें यचना या यचाना एक समान जुर्म है। मुक्तमुक के लीग के कायदे श्राज़म को चढ़ाकर कांग्रेस के लिए मुसीयत ही पदा कर दी गई ना ? श्रीर जवानों का जोश ठंटा किया गया। श्रीर दूसरी पार्थियों को पनपने श्रीर यदने का सौका दिया गया। कांग्रेस श्रय विधायक राजनीति पर चलेगी। सुगत लेगी जिससे मुगतना होगा, पर मुकेगी नहीं। श्रीर यादर निकलना होगा उसे जो जरा श्रलग यात करेगा।

इस तरह गांधी श्रद्धेय हैं। श्रीर सथ उसके इतज़ हैं लेहिन राजनीति की मुश्कित इस दूसरी है। श्रीर इस उस में गांधी को उनके लिए कप्ट देना श्रद्ध्या है। इस उनसे सुबर्टेंगे श्रीर राजनीति में किसी गैर ख़्याल पर नहीं इकेंगे। घड़ी कठिन हैं। नई दुनिया यन रही है। इस वेताय हैं। मूल इमारी शान का है। मिल्प उसकी शान में इस न होगा। श्रीर उस मिल्प में श्रपना हिस्सा श्रद्धा करने में हमें और न रोक सकेगा। ऐसे दम-खम के साथ दिख्ली में राजनीति मिल रही, योल रही, लिख रही, सोच रही श्रीर जिम्मेदाराना तौर पर मौज वर रही है।

उधर गांधी कहता है करी। सीची नहीं, योलो नहीं, किये आणं। यह चरखा है। श्रीर पार्लमेंट में नहीं, स्वराज्य उसमें है। उसमें पट्ट दीखता नहीं श्रीर शायद पार्लमेंट में दीखता भी हो। पर में गटता हैं कि चरखे में तो वह है। श्रीर जो विखायत की सभा में दीवला है, फरेय है। दर्शन चरखे में में उसके कैंगे कराई। पर आतने लग आणोंगे तो शायद दर्शन भी होने लगेगा। श्रीर उस धदा के माप मण जातने लगेंगे तथ तो दर्शन की यात न रह आयगी। उस तो पट प्रथण प्रयक्तार में श्रा जायगा। स्वराज्य की घाना नहीं है, माई। उसे पट्टी में होना है। श्रीर श्रभी श्रीर पहीं से हमें सीज डाज्यर उसे थेते जीर श्राने में लग जाना है। दिल्लो जिन्हें जाना पटे, लाईगे हो। पर

स्वराज्य के लिए कहीं किसी की तरफ देखना श्रौर जाना ही वह फिर श्रमली स्वराज्य नहीं।

त्तेकिन जरूर ये रहस्यवाद की वातें हैं श्रीर उन पर ठहरना बुद्धि-मानी नहीं है।

राजनीति प्रत्यच्च श्रीर स्पष्ट वस्तु है। स्पष्ट श्रीर प्रत्यच्च है कि जैसा वाइसराय हाउस। श्रीर वह ठोस है कि जैसा श्रसेम्यजी का भवन। भावुकता से यहाँ नहीं चला जायगा। पार्लमेंटरी रीति-नीति से वहाँ, चलना होगा।

### सरकार श्रीर संस्कृति

राजनीतिक स्वाधीनता जहाँ पहुँची है वहाँ मालूम होने सगा है कि उसके धन्दर संस्कृति का संख न हो तो वह बेकार-सी चीज है। तथ उस स्वाधीनता के स्थायी होने में भी शंका रहती है। राजनीतिक स्वाधीनता का यन्त्र होता है उस देश की सरकार । सरकार धाज लग-भग सभी देशों में स्थापक चीज धनती जा रही है। वह कुछ की नहीं है, सथ की है। सथ की रायों से चह घनती है। जहाँ उमका रूप डिक्टेटरी का है वहाँ भी यज उसके पीछे जनमठ का है। ऐने मरकार लोक-जीवन के शंश को नहीं छुती; यक्कि मानो उसके सर्वाश में ममाई रहती है।

इससे प्रश्न है कि संस्कृति का घीर सरकार का घापन में क्या सम्यन्ध और दायित्व है, और हो ?

मरकार कहं है। मानव-जाति की व्यवस्था देशों और देशोय पर-कारों को इकाई मानकर चलती है। इस तरह चलग-चलग देश हैं। इनके धपने सिक्के हैं, धपनी भाषा और राज-व्यवस्था है। राहणीति की और से एक देशवासी दूसरे के लिए विदेशों है। रादेश की रिदेश की संज्ञाओं के सहार राजकाज और काम-काज चलगा है। जिहेत-लीति राजनीति का प्रमुख भाग है। विदेश से स्वदेश की रणा परने के लिए सीमाओं पर चौकियों विदानी और कीजें गराग रगरी परणी है। मर- कार का काम पहले सुरत्ता है। याहर का हमला हो तो सरकार का जिम्मा होगा कि उसको रोके और देश को यचाए। सरकार इस तरह पराये से अपने देश को अलग और स्वतन्त्र और स्वाधीन रखने के लिए निर्माण किया हुआ एक अस्त्र है। उसकी हमता मुकायिले में है। अमुक से उसकी ताकत ज्यादे हैं, उत्पादन ज्यादे हैं; सेना ज्यादे हैं—जल, थल और वायु सभी तरह की; टेंक, गोला-यारूद और तोप-यन्दूक ज्यादा हैं, या कम है,—इस मान से सरकारों की ताकत को कृता जाता है।

श्रय संस्कृति क्या है ? क्या वह भी इसी तरह की ताकत का नाम है ? क्या उसमें भी अपनी सीमाश्रों पर नाकेयन्दी है ? क्या वहाँ भी श्रपने श्रीर पराये के बीच में कॉ टेदार बाइ है ? क्या बाहर के भय को लेकर भीतर किसी श्रहंवाद के खोल में श्रम्दर की श्रीर संकृषित श्रीर सुरिचत बनने या बनाने का नाम संस्कृति है ? या कि संस्कृति उससे कुछ भिन्न चीज है ?

श्रपने को श्रता, श्रोर उस श्रथं में स्वतन्त्र श्रोर स्वाधीन, जो रखना चाहे वह शायद संस्कृति नहीं है। संस्कृति परस्परता में से उगती है। परस्परता, यानी फैलता हुश्रा श्रापसी सहयोग। उस श्रापसीपन पर संस्कृति में कहीं भी हद नहीं श्राता। पढ़ौसी से शुरू होकर समृची मानव-जाति तक उसे यदते ही जाना है। किसो जगह रुककर यह कहना कि हमारा प्रेम श्रोर हमारी श्रात्मीयता यहीं तक रहेगी, श्रागे हमारे लिए श्रप्रेम श्रोर होप का श्रियकार शुरू हो जाता है—संस्कृति के लिए सम्भव नहीं है। यह कहने श्रोर मानने के साथ ही विकृति शुरू हो जाती है।

सन्देह नहीं कि संस्कृति को ही जातीय और देशीय बना जिया गया है। देशों की श्रलग-श्रलग संस्कृतियाँ भी कही जाती हैं। यह कहना एकदम मिथ्या भी नहीं है, लेकिन यह तो उसमें गभित ही है कि वे परस्पर प्रक ही हैं, मारक नहीं हैं। संस्कृति शब्द की ध्वनि से ही यह : तो साफ हो जाता है कि विश्वह की जगह सामन्जस्य उपका इष्ट है। मंस्कृति का दुर्प कीर दुस्स राजनीति के स्पर्ण में ही मन्सय होता है. ग्रन्यया वसके मूल तत्वों में न्वागद-मात्र से हुमरे को क्षेत्र होते होर हो

माव में दूमरे के प्रति चड्ने की यात समाई रहती है। हम इतिहास में से चरते ही आए हैं। चर्ने का मनलय कि समगी ग्रास्त्रीयता का विस्तार ही दीना गया है। बारनीयता के माथ शायर ग्रहन्ता का भी विस्तार हुया हो, पर इन होनों में सम्बर घीना रणना जरुरी है। ग्रह्न्या में स्वस्वनाव बहुना गीर उमकी बीला पर बंबर्ष-भाव वैद्या रहता है। उसमें दर कुछ खीर हर कोई तेर पनता है और मयके माथ सम्बन्ध तय स्वार्थ और भीग का यमना है। उपने विशेष में जास्मीयता जन्मस्य महातुन्ति को मोत्तरी है। हम्में कारित वींचता और छीनता नहीं है, देवा और यामाना है। सहसीता

इतिहास में यदि हम यहते जाए हैं तो हमाश उत्हर ही नहीं तिहर निलावी है, ग्रहन्ता फाटवी है। भी बदता आया है। हुनिया एक हो वहीं है। द्वी उन गई है। एकत जीर प्रपरिचय समाध्य हुन्ना जा रहा है। तय यह भी है हि हम मह मुनीतों से युद्ध के चौर नीपरा चौर प्रवस्त होने का सन्दर सा गया है। पहले इद लएते थे और याची चलिया रहते थे। जब सम्बंधिया होता जा रता है कि उससे यत्रा कोई रह न मके। हुरी के हुर रोते रा

पर यह निशश का विषय नहीं होना चाहिए। सुनीती ही मार्की लाम जैसे जुराई ही पहले पा रही है। श्राकर जीवन में सामध्ये जगाती है थीर घटती हुँहै जानीयण मे चिए सिमट कर कमती हुई श्रह्नता टक्ट केतायती, कराति का राम है

किन्तु जिस जगार सावधानी की क्रायरण्यला है यह है। केर्ना क्राम में उस शक्ति का उपयोग तिसके रूप पर सर्गत परण परण स्कती है। चलाती है। उसमें हीतमें बाला बाम कामान ही चाला है, लिए चत्रती काम शायद हसी व्यासानी से विगए भी जाता है। सम्बंध है पास यांत्रिक राक्ति है, इसी कारण हादिक राक्ति के उत्पादन में वह श्रसमर्थ हो जाती है। श्रातंक में से प्रेम उत्पन्न नहीं होता। सरकार के पास परिमाणात्मक प्रचुरता है श्रीर उसके जोर से सरकारी काम होता है। पैसे का काम सरकारी होने से रुपए में होता है। सरकार का वल पैसा है श्रीर वेतन-भोगी उसके हाय-पाँव। सामने से पैसा हट जाय तो वह काम ठप हो जाता है। संस्कृति के काम की जहें दूसरी हैं। पैसे का लोभ श्रागे रखकर तो वह हो ही नहीं सकता। छए का भोग सामने हो तय भी जो श्रागे बढ़े—ऐसा ही संकल्प श्रीर संयम से युक्त पुरुष या वर्ग स्थायी संस्कार छोड़ जा सकता है। वह काम श्रद्धा की शक्ति से श्रीर तप-त्याग द्वारा होता है।

यह प्रश्न श्राज के दिन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारें जनतन्त्रात्मक वन रही हैं श्रोर माना जाता है जो सार्वजनिक है वही सरकारी है। जोक-सेवा जोक-शासन ही है। जन-राज श्रोर जोक-राज के इन राजनीतिक श्रादर्शों से सान्त्वना तो होती है, लेकिन राज श्रोर जनता, राजा श्रोर प्रजा इन दोनों के बीच का श्रन्तर श्रादर्शों श्रोर नारों से मिट नहीं जाता। इससे सहज सन्तोष की जरूरत नहीं है श्रोर सरकारी हाथों में रोटी-कपड़े की श्रपनी स्थूल श्रावश्यकताश्रों को देने से श्रागे श्रपनी श्रात्मिक श्रावश्यकताश्रों जैसे शिचा-संस्कृति को देने के समय सोच-विचार की श्रावश्यकता है।

पड़ौस में जो हमारे देश हैं, हम देखते हैं कि वहाँ वसने वाले भी श्रादमी ही है। हमारी तरह सुख-दुख उन्हें भी श्रनुभव होता है। उसी तरह मेहनत करके उपजाने श्रौर रहने को वे भी जाचार हैं। लेकिन नक्शे में श्रमुक लकीर होने श्रौर राजधानी में सरकार नाम की चीज के होने से वे हमारे लिए गैर हैं श्रौर दुश्मन भी हो सकते हैं। इसि ए संस्कृति के यानी बढ़ते हुए मेलजोज के काम के लिए श्रावश्यक दृष्टि मानवीय दृष्टि है जो स्पष्ट ही राजनीतिक से दूसरी है श्रौर दूर है। वह श्रपने-पराये श्रौर स्वदेश-विदेश की नहीं है, श्रादमोपमा, समवेदना श्रौर

सहानुभूवि की है। निश्चय ही वह सरकारी दृष्टि नहीं हो सकता। यह . श्रिषकाधिक उस को प्राप्त होगी जो देश के श्रीर देश के स्वार्ध के साय जिंदत होकर नहीं यक्ति मानव-हित में समर्पित होकर रहता है।

सब देशों के लोक-मत में ऐसे लोग भी पहे हुए हैं तो प्रभाव रखते हैं किन्तु श्रान्तरिक । वे किसी सत्ता, पद या परिमाण के यल से यिलप्ठ नहीं हैं। प्रेम, प्रसन्नता और वेदना जो उनकी भाषा शीर व्यवहार में व्यंत्रित होती है, उनका प्रभाव उसी पर टिका है। ऐसे लोगों का यल संस्कृति के सच्चे काम का है। कारण वह यांत्रिक नहीं, हादिक है। इससे चहुँ थोर वह चेतन्य को उभारता है थीर कुछ के गर्व को उकसाकर शेष के मान को दवाता नहीं है।

जिसको हम संत कहते हैं यह उसी प्रकार का व्यक्ति है। सम्पत्ति से वह शून्य है और अपना अलग स्वार्ष उसके पास नहीं है। सदको प्रीति बाँटता हुआ है, सबकी कृपा माँगता हुआ वह जीता है। सच पूछिए तो यही व्यक्ति संस्कृति का स्रोत हैं, कारण उसका लगाय उस भगवान् से हैं जिसमें सय प्रद्वागड एक हैं। इसिलिए उसके मन में किसी को खिरडत करने का ध्यान नहीं आता। खयड-खगड में यह उसी अखगड की सत्ता को भास्वर देखता है। मन में खन्नगढ भाव लेकर जगत् के प्रत्येक खगड को वह आदर और प्रतिष्ठा का दान करता है। इस तरह सय थोर उसके लिए स्वस्ति हैं थीर हर किसी को यहाँ से स्कृतिं प्राप्त होती हैं।

इस न्यक्ति के पास सक्ता जैसा कुछ है ही नहीं। वह मानो मून्य है। किसी को वह दया नहीं सकता, आजा नहीं दे सकता, किसी से कुछ करा नहीं सकता। इस तरह वह अपने लिए एकमात्र मार्ग एडा रख छोड़ता है और वह है जन-मन के हृद्य में जगह पाने के द्वारा जीवन जगाने और उभारने का मार्ग।

यह व्यक्ति सरकार की खाता-यही में दर्ज होने लायक नहीं रहता ! सरकारी खंक-गणना में उसकी गिनती नहीं झाती। मताधिकार उसे १८४

सोच-विचार

क्विचित ही होता है। प्रतिनिधि का रूप उसके पास नहीं है। जुनाव में खड़े होने के विष उसके नीचे धरती नहीं। सबके होने की कोशिश में किस पार्टी का हो श्रीर किसका नहीं ? वह समता श्रीर न्याय का है; लेकिन दल-नीति शक्ति श्रीर सम्पत्ति की होती है।

परिणाम यह है कि जलसों श्रीर कानक न्सों में से संस्कृति के नाम पर राजनीति ही श्रधिक प्राप्त होती है। 'मैं श्रागे' श्रीर 'में श्रधिक' यह भावना वहाँ वातावरण में जगी रहती है। इसमें हदयों की निकटता श्रीर एकता की वार्त फैंतिस भेजों कैसे हो।

श्राज की पदित काम करने की कुछ ऐसी ही वन गई है। उसे जनतान्त्रिक कहा जाता है। जोड़ श्रीर जुगाड़ में से वह काम निकाजती है। बीज में से वृष्ठ जैसे श्राता है वैसे नहीं, सामान हकट्टा करके जैसे कारखाना खड़ा किया जाता है उस पदित से काम होता है। वृहद् उत्पादन उसका परिणाम है। योक चीज तैयार होती है श्रीर प्रचुर मात्रा में। जेकिन यह काम श्रंक श्रीर परिणाम में जितना ही श्रभूत होता है, चेतना-संस्कार की दिशा में उतना ही श्रन्य होता है।

प्रश्न होंगा कि तो क्या सरकार का संस्कृति की दिशा में कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है ? उस दृष्टि से क्या कुछ श्रिषकार भी नहीं है ?

कर्तव्य तो सचमुच बहुत कुछ है, लेकिन श्रधिकार शायद कुछ नहीं हैं। श्रीर पहला कर्तव्य यह है कि हृदय की भाषा में श्रपनी श्रसमर्थता को वह जान श्रीर पहिचान ले। श्रयांत् श्रपनी श्रोर से श्रकि-चन को कृपा न दे, उसकी कृपा श्रपने लिए चाहे। पहले राजा लोग सनत की शरण जाते थे। वे शायद राज्य के महत्त्व श्रीर तुच्छता को जानते थे। उसके महत्त्व की सार्थकता तभी है जब मन के गहरे में उस-की तुच्छता का श्राभास भी हो।

सरकार को अन्त में विखरना ही तो है। उसको सारे समाज में रम जाना है। समाज आदर्श वह है जहाँ हर नागरिक आत्म-शाहित है

श्रीर कहीं वाहर द्वन-इंगड से श्रीभशंस होकर किसी शासन को सिंदा-सन पर विराजमान होने की श्रावश्यकता नहीं है। वह स्टेटलेस सोमा-हटी "हमारे सब राज-तन्त्र श्रीर राज-विधान के द्यागे शादरों के रूप में श्रिधिष्ठित है। संस्कृति इसी सण से ध्यवना समुधा दायित दसे लघ्य के प्रक्रिस्तानती है। राजनीति चाहे दसकी द्रुश्तरत कर श्रीजेश्ट्रिक्ट को सब स्वारमक यनाने के प्रयंक्त में पड़ जाय, फांस्कृति से वह मूंत्रिक्ट नहीं हो सकतो। उसके लिए सदा सर्वदा प्रधान सत्ता नहीं, सत्य है। सत्य की ही सचा को वह सिर सुकाती है शीर सत्य है उसके लिए सना-वन भाव से वह मानव जिसके मन में प्रीति शीर हाथों में श्रम है। वह श्रादमी धरती में श्रदा श्रीर स्वेद हालकर उगाने रचने में लगा दीवता है। ऐसे श्रम-भागी या श्रम-योगी श्रसंत्यों मानव-घटकों में लोक-सना को दितरा न दे तय तक संस्कृति की चैन लेने का श्रवकार नहीं है।

यदि यह श्रद्धा संस्कृति के लिए वास्कालिक है तो राजनीति के रास्ते से चलने वासी सरकार मानव-मन के श्रतिनिधि मंस्कृति-बाहरों से श्रपनी गति के लिए निर्देश और नीति के लिए सन्देश प्राप्त कर सकती है।

प्रश्न पृद्धा जा सकता है कि क्या सरकार में होने से ही ध्यक्ति ही सम्भावनाओं में संस्कृति को दिशा देने की सामर्ध्य का जीप हो जाता है ?

हाँ, श्रधिकांश लोप ही हो जाता है। श्रधिकांश हमिलए कि यह सर्वेधा श्रमम्भव नहीं है कि राज्य नीति का हो, राजनीति का नहीं। ऐसे धर्म-राज्य इतिहास में हो सके हैं श्रागे भी हो सकते हैं। लेकिन वे श्रपवाद हैं श्रीर इस नियम को मिद्ध करते हैं कि राज्य का दल हृद्य का नहीं, कानून का है; गुए का नहीं संख्या का है; महागुन्ति का नहीं दमन का है। उस नियम को देखते हुए राज-पुरुप की संस्कृति को नेतृत्व देने की श्रममधेता निश्चित ही मान लेनी चाहिए।

ऐसा यदि होता है, घौर हो तो रहा ही है, तो दूषरा परिणास

इष्टकारी नहीं हो सकता। जीवन में उसके कारण वैषम्य श्रीर तनाव श्रा जाता है जैसे सब-कुछ यथास्थान न रह कर स्थान-श्रष्ट हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होने लगेगा।

गांधीजी ने सुमाया कि राजनीतिक स्वाधीनता मिलने के वाद् काँग्रेस लोक-सेवक-संघ यन जाए। पर काँग्रेस सेवक-संघ नहीं बनी, शासकों का दल बन रही। परिणाम हुन्ना कि काँग्रेस स्वयं स्थान-श्रष्ट हो गई। पहले लोक-जीवन का नेतृस्व उसके पास था। श्रव शायद उसके द्वारा लोक-जीवन पर द्वाव पहड़ने लगा है, दमन होने लगा है। नेतृस्व की जगह पर रह कर काँग्रेस के वहाँ से स्थान-श्रष्ट हो जाने से भारतीय लोक-मानस गहरा संकट श्रमुभव कर रहा है। या तो काँग्रेस शासन से उठकर सेवा में श्राए या नहीं तो काँग्रेस से खाली हुई जगह पर कोई दूसरा प्रकृत नेतृस्व श्राए। प्रकृत नेतृस्व का मतलब सांस्कृतिक नेतृस्व। राजनीतिक यानी सरकारी होकर नेतृस्व कृत्रिम होता है।

राजेन्द्र बाबू श्रीर जवाहरलाल नेहरू श्रादर्श भावना के पुरुप हैं, लेकिन खेद है कि सरकार के होकर वे श्रव उतने श्रादर्श के काम नहीं श्रा सकते। श्रव तो होता है कि गांधी जो के स्पर्श में रहने वाली काँग्रेस में क्यों ऐसा नहीं हुश्रा कि हाई कमाण्ड का कोई एक भी व्यक्ति राज्य के काम में न रहकर प्रजा के मन रहता। विस्मय हो किर भी हमारे बीच वह घटित हुश्रा है, भारत की श्रांख किले के सिंहासन पर नहीं रही, कुटिया के कुशासन पर रही है। गांधी को पाकर इसी से भारत की श्रातमा को तेज प्राप्त हो गया। उसके बाद श्रव लगता है जैसे भारत सब कुछ गँवा बैठा है। उसके राज-दर्शन में श्राज श्रात्म-दर्शन की ज्योति बुक्त गई है श्रीर यदि कहीं श्रात्म-दर्शन है तो राजदर्शन उस से श्रव्यता है। गांधी की चीण-सी भी परम्परा काँग्रेस कायम नहीं रख सकी।

दिल्ली का संस्कृति-सम्मेलन भारतीय श्रात्मा की उस परम्परा को जगा सका तो सफल माना जायगा।

#### राजनीतिक शब्द

विष्ठव के दो र्श्नंक मैंने देखे हैं श्रीर उसके जनवरी के नस्पर में जिखने के न्यौते को मैं धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहता हैं।

'विष्ठव' इन्न दरावना शब्द है। मैं विष्ठवी नहीं, मुक्ते उनके दर जगता है, श्रीर सुक्ते नहीं मालूम होता कि उनके दर के निवाय और क्या लगना चाहिए?

विष्ठव को में यचाना चाहता हूं। जो विष्ठव है यह प्रनिष्ठ है, श्रीर जो इष्ट है, उसके लिए 'विष्ठव' शब्द मेरे मन से नहीं निकलता।

लेकिन यह आपके पत्र 'विष्ट्व' के विषय में नहीं है। यह तो उदर योगी है, उसमें राजनीतिक विचारों की विवेचना होती है, जो यहुत ज़रूरी है। श्रीर जो उपयोगी है, वह 'विष्ट्वी' तो है ही नहीं।

हिन्दुस्तान में इघर राजनीतिक चेत्र में विचारों की यहुत रगत्-कगढ़ मालूम होती है। सन् १६२०-२१ के असहयोग-आन्दोलन का ज़ोर जब ज़रा मिद्दम हुआ, तभी से राष्ट्र में बुद्धि-भेद भी दीका। स्वराज्य-पार्टी बनी और कुद्ध अपरिवर्तनवादी हुए। यों को कहने को राष्ट्रीय युद्ध के दो भोरचे हो गये, एक कोंसिलवाजा मोरचा, दूसरा रचनात्मक कार्य-कम का। लेकिन स्पष्ट ही दो मत और दो फाँकों काँग्रेम में दिखाई देने लगीं। एक की कमज़ोरी दूसरे को अपनी नाइन मानूम होती थी। सन् २०-२२ की लदाई में फिर मानो भेद हुट गया और राष्ट्र के प्रार्णों की एकता चमक छाई। पर युद्ध थमा या घोमा हुआ। कि फिर विचार-भेद लगने लगा।

उसके वाद से तो उस भेद को गहरा-ही-गहरा होता जाता पाते हैं।

काँग्रेस के हाथ में भ्रव तो थोड़ी-यहुत शासन की ताक़त भी है श्रीर श्रव वह श्रन्तभेंद श्रनिवार्य ही है।

विचार-धाराएँ को आपस में रगड़ में आती हैं और जिनके संघर्ष से गित और गरमी होती है, उनको चीन्हने के लिए कुछ विशिष्ट शब्द काम में आते रहे हैं। समाजवाद, अहिंसाबाद, आसिड़म, गांधीवाद, पूँजीवाद, पालियामेंटरीइड़म आदि-आदि ऐसे ही शब्द हैं।

में कहना चाहता हूँ कि ये शब्द श्रव स्थिति की यथार्थता को पकड़ने में मदद नहीं पहुँचाते, बिक उसे कुछ दँकते हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों से श्रार-पार होकर देखने की ज़रूरत है।

य्यन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ श्रौर उसके श्रंग के रूप में भारतीय राजनीति को देखने की श्रादत डालने की कोशिश करने से एकाएक मालूम होता था कि दुनिया में दो ताकतें हैं। एक समाजनाद दूसरी पूँजीवाद। फासिड़म पूँजीवाद का एक रूप है। साम्राज्यवाद पूँजीवाद का फल है। जवाहरलाजजी का समूचा विश्लेषण इसी श्राधार पर था। लखनक का उनका सभापति-पद से दिया गया भाषण भी यही थो।

यह विश्लेषण श्रमी पुराना नहीं हो गया, काफी पालत्-सा है। कालिज श्रीर स्कूल के विद्यार्थी तक निःशंक होकर इसको पेश कर देते हैं।

में नहीं जानता कि यूरोप से जौटने पर जवाहरलालजी का आज का अन्दाज़ा क्या है। पर यह तो मालूम होता है कि पहले की तरह उन दो शब्दों के आधार पर वेखटके अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का समाधान या समापन अय वह नहीं कर देते हैं। हमारे नारे केवल शब्द हैं, एक संकेत हैं, वह स्वयं सचाई नहीं हैं। इसलिए टन्हें इन्तरत से इयादा राहरे श्रपने भीतर हमें नहीं जाने देना चाहिए। टससे बुद्धि कुण्टित हीती है। उसकी शक्ति बदने के यजाब शब्दावधानी होकर सुन्त हो जाती है। यथार्थ को नहीं पकदती, शब्द से वह टलक्कती है, बौर टससे कर्म की जगह विवाद पैदा होता है।

आज अन्वर्राष्ट्रीयता के विद्यार्थी को घटनाओं के प्रकार में मान्म होता है कि नाम असिलयत नहीं है। युद्ध या उसके संकट ने असि तियत को उपर ला दिया है। राष्ट्र अपने अन्तरंग विधान में प्रजा-तन्त्रात्मक हों या राजतन्त्रात्मक हों या चाहे फिर वह समाजतन्त्रात्मक (सीशिलस्ट या कन्यूनिस्ट) हों, और मुक्कों के साय यतीय करने में सभी एक-से निकलते हैं, यानी उद्य राष्ट्रीयता प्रकट करते हैं। विधान किसी का कुछ हो, लेकिन जर्मनी अपना, हैंग्लेंच्ट अपना, रूस अपना और हटली और फांस भी अपने-अपने हितों को आगे रन्तते हैं। वे अपनी राजनीति को चाहे अन्त में किसी भी आदर्श के साथ जोड़ते हों. वे चलाते उसको अपने राष्ट्र-हित की अपेशा में ही हैं। राष्ट्र ही स्य की ब्यावहारिक राजनीति की टेक हैं और राष्ट्र की कहरना भौगोलिक है। राष्ट्र की ही परिभाषार्थे आज की समूची व्यावहारिक राजनीति चलाती हैं।

कोई शब्द जो इस नंगी यथार्थता को हमारी श्राम्यों से टॅंक देवा है, वह श्राज की राजनीतिक श्रिस्तियत को समस्ते में सहायक नहीं होगा। ऐसे शब्दों का हमें भरसक कम प्रयोग बरना चाहिए। ये विवाद यहाते हैं, कर्म की सम्भावना नहीं बदाते।

. हिन्दुस्तान की स्थित की भी आज जो पूँजीवाद कीर समाजवाद आदि चलताऊ शब्दों के सहारे मानो समझ लिया समझते हैं, गुरू सन्देह है कि इस प्रकार वे अपना या यथार्थता का कितना कः भ करते हैं ?

हिन्दुस्तान में राजनीतिक इस कितने हैं और बया-रवा उनके नाम

हैं, यह जुदा वात हैं; लेकिन 'लियरल' जैसा लियरल हैं, उसी अर्थ में समाजवादी या श्राहेंसावाला श्राहेंसावादी हैं। यानी समाजवादी का समाजवादिता से या श्राहेंसावाले का श्राहेंसा से उतना नाता नहीं है, जितना उन-उन नाम वाले दलों से उनका रिश्ता हैं।

खुशी की वात है कि श्रहिंसा की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कहने का मतजब यह है कि किसी वाद का दल श्रीर उस वाद की सचाई में बैसा ही सम्बन्ध हुआ करता है, जैसा अमुक धर्मशाख के सिद्धान्तों श्रीर तद्गत सम्प्रदाय के श्रीसत सदस्य के व्यवहार में होता है। सचाई धार्मिक है श्रीर शब्दों की गर्मागर्मी साम्प्रदायिक तज पर होती श्रीर वहीं छूट जाती है।

इसिनिये यहुत आवश्यक है कि राजनीतिक शब्दावली को यथा-वश्यक प्रयोग में लाकर भी हम उसके फेर में पड़ने से वर्चे। गर्मागर्मी की आवश्यकता नहीं है। श्रोर सच्चा युद्ध कभी शब्दों का युद्ध नहीं होता।

पूँ जीवाद या फ़ासिज़म या गांधीवाद या समाजवाद श्रादि पहों पर चकराने की श्रावश्यकता नहीं। सचाई हनके परोज्ञ में है। इनके नारे राजनीतिक ज्ञेत्र में उपयोगी होते भी हैं ज़रूर; पर जीवन-सम्बन्धी दृष्टि को स्पष्ट करने में वे सहायक नहीं होते, विक वाधक होते हैं। विचार के ज्ञेत्र में उनकी पहुँच नहीं। काम के ज्ञेत्र में ही वे शब्द विचारणीय श्रीर प्रयोजनीय वन गये हैं।

इसी से कोई प्रश्न समूचा राजनीतिक नहीं होता। जैसे कि कोई प्रोप्राम दार्शनिक नहीं होता। विचार के दार्शनिक श्रीर नैतिक होने की श्रावश्यकता है, जैसे कि प्रोयाम के सामाजिक श्रीर राजनीतिक होने की श्रानिवार्यता है। विचार के चेत्र में राजनीतिक शब्दों को प्रयोग में जाकर इन्ह वैसे ही विश्रम होने की सम्भावना है, जो राजनीतिक चेत्र में श्राध्यात्मिक शब्दों के ब्यवहार से उत्पन्न होती देखी जाती है।

राजनीतिक नारे वैसी प्रावश्यकता को लेकर बनते हैं, उनमें सांविक

श्रीर दलीय श्रावेशों (Prejudices) की ध्विन होती है। वैज्ञानिक सचाई उनमें नहीं होती। वे नारे सामयिक उपयोगिता के होते हैं श्रीर ताखालिक कर्म के लिये श्रीनवार्य भी हो जाते हैं। लेकिन ताकालिक कर्म से जहाँ गहरे जाने की श्रावश्यकता है, वहाँ उन शब्दों की शक्ति चीण हो जाती है। वहाँ वे श्रावश्यकता है श्रीर श्रीनष्ट के उपयोग में श्रा सकते हैं।

सच यह है कि रगड़ शब्दों की नहीं है, मनोवृत्तियों की है। विचारधारा नहीं, इस समय तो लगभग दो जीवन-दृष्टियों का संवर्ष है। दो संस्कृतियाँ ही मानो आपस में जूस रही हैं। इसी से राजनीति के प्रचलित शब्द और दलों में आये-रोज़ टूट-फूट दिखाई देती है। दीन्यता है कि अजब मौक्तों पर दलों में अजब फाँकों पड़ गई हैं और आज दलों के मेल और बाँट का नक्शा कुछ और है, कल कुछ और ही था। कब के दुश्मन आज तीसरे को दुश्मन मानकर ख़ुद मिल गये हैं। यह जो तास्कृतिक रोजनीति में दाँव-धात चला करते हैं, वे बुधा नहीं होते, उनके भीतर भी कुछ तास्विक सवाई काम करती रहती है। इसी से कहना पड़ता है कि राजनीतिक विधहों के नीचे एक सांस्कृतिक संघर्ष काम कर रहा होता है।

हिन्दुस्तान में यही है श्रीर सच पृद्धों तो श्रन्तरांष्ट्रीयता के शेय में भी वही है। सोशांतिष्ठम श्रीर क्षांसिड़म का युद्ध नहीं है। ये दो नाम हैं श्रीर श्रगचें उन दो में दोपन हैं; लेकिन भीतर में दोनों की हो प्रकृति एक हैं। दोनों स्टेट का प्राधान्य चाहते हैं, श्रपने-श्रपने देश या प्राधान्य चाहते हैं श्रीर राह में पड़ने वाले भाग्य-समृहों को कृष्ण देने में उस्ते नहीं हैं। दोनों शक्ति के प्रक्र हैं श्रीर टमकी शारापना में मसुष्य के खून यहाने से भी चुकना नहीं चाहते।

यह ज़रूरी नहीं है कि एक को छोड़कर दूसरे दो हमें सेमा हो होगा। उस परिभाषा में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हिन्दुन्यान उस फेर में पड़ा, तो उसका निस्तार नहीं है। जो बस्ट हमारी सुसीसन के मूल में है, उसे पकदना होगा। वह है इन्सान का इंसान द्वारा द्वाया जाना। उसी को कही शोपण या हिंसा या श्रन्याय। वह रोग हमारे समूचे जीवन में फूट रहा है। राजनीतिक उसका स्वरूप हो, पर मूल राजनीतिक नहीं है। वह समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है। उसका निदान निरा राजनैतिक नहीं होगा, निदान नैतिक होगा, श्रथात वह जीवन को मौजिक बातों से सम्बन्ध रखेगा। नहीं तो शासन के मन्त्र को बदल देने से निवटारा नहीं हो जाने वाला है। इस दल को हटाकर दूसरे दल का राज होने से क्या लाभ है, श्रगर राज्य दल का ही हो। मूल लच्य पर जिसे श्रांख रखनी है, वह राजनीतिक वाग्जाल के पार होकर उस श्रोर प्रयत्नशील होगा, जो राजनीति का भी लच्य होना चाहिए। श्रथात मानव श्रीर मानव के बीच श्रांतक का, यलात्कार का, शोषण का श्रयात हिंसा का ख़ातमा। जो इस लच्य को साधता है, वह किसी नारे या शब्द से पुकारा जाय, इष्ट है। श्रीर जो विरुद्ध जाता है, उसको भी चाहे फिर कैसा ही लोकप्रिय नाम दिया जाय, वह श्रीर है।

इस तरह मुक्ते मालूम होता है कि राजनीतिक यातों में सच्ची सममदारी के लिये नैतिक दृष्टि की धावश्यकता है। श्रन्यथा राजनीतिक शब्दावली या नारों का धुरंधर प्रयोग श्रनर्थ कर देने वाला हो सकता है।

## स्वतन्त्रता श्रौर समता

स्वतन्त्रता, समता श्रीर यन्युता, लियरीं, ईय्विलिटी श्रीर फ्रेटरनिटी—फ्रांस की राजनीति के बाद से यह पड़ समस्त रूप से ही हमारे
सामने श्राता है। एक साँस में हमने उसे कहा है, एक सूत में देखा
है। माब की दृष्टि से इन तीनों को एक साय खेने में कोई कठिनाई
नहीं है। लेकिन जान पहला है बस्तुता में श्रय कठिनाई पैंदा हो गई
है। यन्युता तो एक भावना ही है। इससे उसकी यात जाने दो।
शेप समता श्रीर स्वतन्त्रता, जान पहला है, श्रय एक नहीं हैं या एक
जगह नहीं हैं। वे वास्तिविकताएँ बनकर श्रापस में विरोधी हो गई हैं।
यानी या तो हम समता रख सकते हैं या स्वतन्त्रता को ही रख सकते
हैं। दोनों एक साथ नहीं रख सकते। समता के लिए स्वतन्त्रता को
खोना होगा। स्वतन्त्र रहना चाहते हो तो विपमता के लिए तैयार
रहना होगा।

श्राज का संकट मानसिक से श्रागे यद गया है। यह राजनीतिक क्या, देहिक हो गया है। ठंढी लड़ाई तक तो यात को राजनीतिक भी कह दिया जाय, लेकिन नीयत जय हाथापाई तक शा जाय, जैसे कि कीरिया में, तब उसके लिए राजनीतिक शब्द छोटा पए जाना चाहिए। राजनीति में शिष्टता की ध्वान है। मुलबर खून के प्यासे होकर एक-दूसरे के गले पर चढ़ दोंढ़ने में शिष्टता नाम की कोई चोज़ तो दिखाई नहीं देती । इससे राजनीति वहाँ है यह कहना कठिन है। हाथापाई पर उतरे हुए इन्सानों में इन्सानियत दोखनी यन्द हो जाती है। यही हाल उस लड़ाई का है जो सभ्य केवल इस मान में हैं कि उसमें संहार यहा होता है। सभ्यता सिर्फ उसे धौर भीषण यनाती है। विज्ञान इन्सान की इसमें मदद करता है कि वह हैवान भरपूर जोर से हो सके।

विज्ञान में उन्नति नहीं है सो नहीं। सभ्यता भी उन्नत श्रवस्था कहलाती है। इसलिए वैज्ञानिक सभ्यता से उन्नति पाई हुई लड़ाई के लिए हाथापाई शब्द का प्रयोग कुछ हल्का ही समसा जाना चाहिए। हाथापाई के वक्त साफ है कि गुथने वालों का माथा क्रोध से पागल हो उठता होगा। श्रायुनिकता की लड़ाई वैसी नहीं है। हिंस श्रधिक हो, दानवी श्रधिक हो, यह दूसरी यात है; लेकिन उसमें ठंडे संयम से काम लेना होता है। उसमें श्रादर्श को ज्यादा जगह है। वह लड़ाई छोटी वातों के लिए नहीं, यही वातों के लिए होती है। उसके पीछे सिद्धान्त होता है, दर्शन होता है, ज्ञान-विज्ञान होते हैं। यहत सारा इतिहास होता है श्रीर उसके चलाने वाले गम्भीर, वाग्मी, बुद्धिमान, विचन्नण राजनेता भी होते हैं। उनकी वाणी श्रौर व्यवहार में भी सुघराई ऐसी पाइयेगा कि साजात सौजन्य फीका पड़ पाय। वे जानते हैं कि भवितव्यता की होकर जियेगा। श्रपने कर्म का कर्ता और श्रपने कर्म से भोक्ता होगा। क्या पशु से मनुष्य श्रीर मनुष्य से श्रव तू नागरिक नहीं बना है। नागरिकता मनुष्यता की भूमिका है। किसी तन्त्र के हाथ में कठपुतली वनकर क्या नागरिक की दायित्व-भावना का तुम लोप हो जाने दोगे। सद्भाव श्रोर सहयोग स्वतन्त्रता में से फिलित होता है। उस व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के श्राधार पर भावी मानव-समाज की करपना की जा सकती है। दूसरी तरफ चलना मनुष्यता से पश्चता की तरफ जाना होगा। ए पुरुष, कि जिसका भाज उन्नत है श्रीर श्राँखें ागे देखती हैं, इतिहास को तू किसी तरह उधर लौटने नहीं देना कि

निधर श्रिधेरा है श्रीर जड़ता है। सिर्फ संख्या, सिर्फ परिमाण, सिर्फ मुट्टी का बत्त श्रीर दानव के दर्फ की हुंकार तेरी जर्ध्व-चेतना की मुका नहीं सकेगी। टठ कि तुक्ते मुक्त होना है। श्रपनी मनुजता के जिए दन्जन की चुनाती ले श्रीर उसे परास्त कर।

श्रीर समता ! कहाँ है समता ? एक भूख से सिसक रहा है, दूसरा े ऐश में उड़ा रहा है। यह पूँजीबाद का तमाशा है। देखते हो यह श्राजीशान कोडियाँ श्रीर डबर वह देखो गन्दी मोरियाँ। क्या यही है तुम्हारी श्राज़ादी ? इसी का नाम है इन्सानी जिन्दगी ? हाँ, मन्दिर है। वहीँ देवता है। उसका भोग है, प्रसाद है, प्रवा है, प्रवारी है। प्या वह सब डकोसला नहीं है कि जिससे धनी घरने घन में सुरहित हैं दीनों श्रीर दिश्हों का श्रसन्तोप मन्दिर के श्रींगन में टनसे हर जिया जाए धीर मृठा सन्तीप उन्हे उड़ा दिया जाए। सारा साहित्य, संस्कृति, नीति, धर्म पूँजीपतियों के विलास की श्रवरण रखने के लिए है कि ये सीज में पत्नें श्रीर तुम मिहनत में पिलो । यह घोर नर्क, जो-कुछ जन सारे स्वर्ग को श्रपने बीच में दाँट-मोगबर तुम्हारे लिए रच होइते हैं, क्या उसी नई में त्रहे चला जायगा इन्सान! तेरे पास दो हाथ है। त् · करता है, तू दनाता है। सुन्द कहीं है तो वह तेरा तैयार किया हुआ हैं। तुषनाय धौर दे भोगें। तुरोये शौर वे हैंसें—यह इय तक होता रहेगा। तुमे पहचानना भर है कि सब तेरा है। धन तेरा है, राज तेरा हैं, जो है सब तेरा है। श्रव जिनके पास दीखता है वे सिर्फ चोर श्रीर ठग हैं। जिन्होंने तुमा से ही लूटकर तुमे पामाल कर रखा है। इससे ए इन्सान ! उठ इस तुक्ते जगाने आए हैं । इस मिहनत का इक्र वायम करेंगे। मिहनत करने का राज होगा, उनकी तरफ ने होगा। उट कि हम कम्युनिस्ट नुक्ते बरावरी देंगे । पूँजीवादी ठग की स्वतन्त्रता खुद ऊँच श्रीर तुके नीच दनाये रखने का जाल है। ए इन्सान, पहचान कि जिम बहच्चन के नीचे तृ दिस रहा है वह सिर्फ द्रस्याचार है। उठ पर कि देखेगा कि त् उनके खिर पर है, श्रीर नविष्य तेरे हाथ में है !

लड़ाई यह है। ऊपर से यू० एस० ए० और यृ० एस० एस० धार० के दिमागों, फोनों और शस्त्रों की दीखती है और भीतर से वह इन दो दावों की है। समता और स्वतन्त्रता में से कोई एक दूसरे को खा सकता है यह समम में नहीं आता। फन पूँक को उस नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता दीखे तो समिमए कि साँप की शामत ही आ गई। सुमे नहीं दीखता कि मानव-जाति को मरना है। लेकिन सेवा में नियुक्त वे इतिहास के अनुचर मात्र हैं। केवल कर्त व्य के नाते युद्ध उनको ठानना पड़ रहा है। कारण युद्ध ही है जिसमें स्नान करके जगत का भविष्य आशामय होगा और मानवता के स्वष्न सम्पूर्ण होंगे।

इससे आज युद्ध है। यों वह एक कीने में है, लेकिन वैसे हर मन के कोने-कोने में वह विधा हुआ है। कारण, दो कीमती चोज़ों का सवाल है; एक स्वतन्त्रता, दूसरी समता। न स्ववन्त्रता को खोया जा सकता है, न समता को ही खोया जा सकता है। इससे किसी एक पर भी संकट हो तो जूक मरना होगा, पर उसको खोना नहीं होगा। तिस पर संकट दोनों पर है। और विस्मय यह कि संकट स्वतन्त्रता पर समता की ओर से है और समता पर स्वतन्त्रता की ओर से है। और क्योंकि दोनों मानव-जाति की अमर थाती हैं, इससे दोनों पर आए संकट को जी-जान से जहना होगा। रत्तीभर इसमें समक्तीता न हो सकेगा। क्या स्वतन्त्रता आत्मा का स्वभाव नहीं है विया तीनों लोक मिला कर उसकी कीमत में कुछ ठहर सकते हैं शिकातरह समता क्या ईश्वरीय इन्सान का जनम-जात हक़ नहीं है वालों-करोहों की जाने उस एक और अकेले हक़ के आगे तुन्छ नहीं यन जानी चाहिएँ ?

यह लड़ाई है। निस्सन्देह सर्वथा आदर्श की यह लड़ाई है। डिमो-केसीज़ स्वातन्त्र्य के ध्वज को किन्हीं बिलड़ानों के नीचे नहीं होने देंगी। उसी तरह कम्यूनिस्ट जाति इन्सानी समता की टेक को किसी तरह मुकने नहीं दे सकती।

वात दोनों की पक्षी और सच्ची है। सचाई ही न हो तो और क्या

हो सकता है जो उनमें जानें लेने श्रीर जानें देने की तैयारी भर दे ? लाखों नहीं, करोड़ों जो हींस से भर रहे हैं, कि एक नहीं सो यार हुइमनों को मार गिरायेंगे—हुन्छ है जो इस श्रान को उनके भीतर जगाए श्रीर दहकाए रहता है!

स्वतन्त्रता! क्या एक तानाशाह के हाथों उसे वैचा जा सकता है ? वह तन्त्र नहीं है, वाड़ा है, जहाँ श्राहमी एक गिनती है। वहाँ उसका समय श्रवना नहीं है—उसका कुछ श्रवना नहीं है। यस वह शंक है धीर सक्ता की कुपा पर जीना श्रीर उसके इशारे पर करना उसका काम है। कम्यूनिस्ट तन्त्र इसके सिवाय श्रीर क्या है ? वहाँ भावना तुन्हारी नहीं है, वाणी तुन्हारी नहीं है, तुम तुन्हारे नहीं हो। सय-कुछ तुन्हारा वन्धक है, इसलिए कि तुम काम करो श्रीर रोश-कपड़ा पाशो। श्रवने लिये नहीं, श्रवने श्रम के हक से नहीं, ऊपर बैठे शासनाचीश के लिये श्रीर उसके छपाकांची बनकर। ए श्राज़ाद इन्सान! क्या त् गुलामी चाहता है। क्या त् उसे बद्दित कर सकता है। पालत् जानघर तक उसे नहीं सह सकते। इससे उठ कि दहीं कम्यूनिज्य तेरे गले में गहा शाल कर श्रवने खूँ है से बाँध न डाले।

श्रादिकाल से जो तेरे पास श्रेण्ट है, क्या वह मानवात्मा की मुक्ति का सन्देश नहीं है ? जह के अधीन चेतन कय हुप्या है ? दुक्ते पर इन्सान नहीं जीता, हक पर जीता है। वह सत्य के लिए सत्य की शोध में जीता है। श्रादमी है कि वह राज्य बनावेगा और श्रपनी जगह पर श्रिधनायक से बड़ा होगा। जनतन्त्र जन-मन का तन्त्र है! व्यक्ति स्वाधीन चेता स्टालिन, हमन तो सच्युच सदा जीने वाले नहीं हैं। जन-उन्त्र श्रोर साम्य-उन्त्र मानव-जाति की यात्रा में प्रयोग भर हैं। एक तन्त्र दूसरे को तोड़ सकता है लेकिन श्रपनी यात्री पर किर स्वयं उसे हटना ही है। तन्त्र केवल मात्र प्रयोग के फल हैं। उनमें मत्यना नहीं है। सच को घरने का दावा करके श्रपने स्टाकी ही वे घोषणा शरते हैं। हरूच्य ही सामने वाले को मार गिराने की स्पर्दा जवलाती है कि

श्राद्मी ने नशा किया है। नशा टिकनेवाली चीज नहीं हैं। उसे एक दिन गिरना है श्रीर तब पता चलेगा कि यड़ी-बड़ी करामातें श्रीर बड़े-बड़े चमत्कार श्रातिशवाजी की तरह श्राकाश में रंगीनियाँ खिलाकर श्रपनी मौत बुक्त गए हैं श्रीर नर-नारी श्रापस में मिजकर धरती में से श्रव भी धान उगा रहे हैं श्रीर मन से गीत गा रहे हैं।

में नहीं जानता कि राजनीति, जिसके पास न्यवहार-बुद्धि का ठेका है, कहीं से कैसे कुछ सीख लेने को मजबूर की जा सकती है। लेकिन अगर भगवान भी हं—और यदि हम सब अपने समय से मरते जाते हैं तो छछ तो है जिसमें होकर काज समाप्त नहीं हो जाता, जीता ही जाता है—तो शायद कहीं से छछ जेने के लिए मजुष्य के पास सदा ही सुविधा है। और वहाँ से इस अदा को माँग की जा सकती है कि मृत्यु जब अनायास और अकुंठित भाव से सबको अपने-अपने समय से मिलती ही जाती है तब अपनी और से हम उस मृत्यु का किसी को दान करना अनधिकार चेष्टा मानें। मरना-जीना तो लगा ही है, पर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम छछ भी और नहीं करते हैं, सिर्फ मानवता की रचा की हठ में दानवता पर ही आ उतरते हैं। ऐसे स्वत-' न्त्रता और समता की उलकन सुलकती है, सुखी का सुख बढ़ता, या दुखी का दुःख बढता है, यह मानना रेत में से प्यास बुकाने के समान है।

यहाँ श्रहिंसा को शायद हवाई शब्द समका जाय श्रोर श्रादमी को ठोस शरीर। फिर उस ठोस श्रादमी का व्यवहार श्रहिंसा पर भला क्यों हल किया जाने लगा ? लेकिन शायद है कि तर्क की तराजू को पता चले कि यद्यपि श्रादमी का शव ठीक-ठीक उतना ही तुलता है जितना श्रादमी। फिर भी श्रादमीयता वहाँ से नदारत हो चुकी होती है। ठोस-पन सब यहीं-का-यहीं छूट गया है, फिर वह क्या चीज़ थी, जो रत्ती वजन की नहीं थी, लेकिन इन्सान की इन्सानियत सय उसी में थी ? शायद है कि पता चले कि श्रादमी नहीं है वह सब कि जो ठोस है, यिक वह सिर्फ वह है जो किसी तोल-काँटे पर नहीं श्राता है। वह

श्रात्मा है जब कि शरीर वह नहीं है। यह पता चलने के साथ शायर श्रहिंसा उतनी दूर की श्रीर वैकार की चीज महीं रह जायगी। तब वह तत्काल की श्रीर व्यवहार की चीज जान पहेंगी।

लेकिन तय तक?

#### भारत की एकता

भारत से यद्यपि पाकिस्तान के नाम पर पूरव श्रौर पिच्छम से कुछ हिस्सा कट कर श्रलग हो गया है, लेकिन वाकी सब एक विधान के नीचे जट कर इकट्टा भी हो गया है। छोटी-मोटी रियासर्ते विजीन हो गई हैं श्रौर श्रय भारत विखरा हुश्रा नहीं है। एक विधान, एक श्रध्यच, एक कैंबिनेट, एक कान्न। राजभाषा भी एक। वही धीरे-धीरे, श्राशा है, राष्ट्र की भाषा भी हो जायगी। भारत श्रय मुट्टीवन्द है श्रौर वाहर के हर प्रहार को व्यर्थ कर सकता है।

पढ़ने में आया है कि यह अभूतपूर्व घटना है। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत अब तक एक नाम रहा है। वह आज की तरह मूर्त और प्रत्यन्न कभी नहीं हुआ।

इस सबके लिए हम राष्ट्र-पिता कहकर महात्मा गांधी को याद करते हैं। उन्होंने हम को राष्ट्र दिया उसकी आजादी और एकता दी, स्वयं राष्ट्रीयता ही दी। सरकार, जो भारतीय एकता की प्रहरी और प्रतीक है, गांधी के नाम की ताक़त से हुकूमत करती है।

लेकिन श्रपनी सरकार बनी तब गांधी तो थे। क्या वह इस राज-कामी एकता से सन्तुष्ट थे? फिर राजधानी दिखी के जरन में वह क्यों शामिल न हुए? क्यों भागकर उस पिछड़े श्रौर विछड़े भाग में पहुँचे जहाँ श्रादमी श्रादमी का दुश्मन वन गया था? वहाँ नंगे पाँव धूमकर घर-घर उन्होंने श्रलख जगाई कि श्रादमी चेठे, दुई से छुटे श्रोर एके में रहे। उन्होंने धुन दी, 'ईरवर-श्रल्ला एकहि नान, समको सन्मति दे भगवान्'। वही है श्रीर वह एक है। ईरवर कही या श्रलाह कहो, या कुछ भी कहो, हम-सब एक उसमें हैं। श्ररे, श्रीन तुक्ते ग़ेर है; वहीं सब तेरे हैं श्रीर तु सबका है।

लेकिन जो एकता हमने खड़ी की हैं वह श्रीर नमृते की है। वह निरी भावुक नहीं है, ठोस है। उसका दस्तावेज है, उसका तनत्र है। श्रीज है, जो उसे सुरचित रखेगी, कान्न हैं श्रीर उसका न्यायालय हैं जो भीतर से उसे बाँधे रखेगा। वह एकता सरकारी हैं।

निर्चय, यड़ी प्रसन्नता की यात है।

लेकिन कहीं सन्तोप की यात यह न मान ली जाय। कारण प्रकता सरकार में पहुँच कर श्रसल नहीं होती, मन में उत्तर कर ही यह सही होती है।

विदिश साम्राज्य भी याँ एक धा श्रीर कितना श्रिटिंग लगता था। पर वह खरड-खरड हुआ श्रीर लुप्त हो गया। राज्य यन हैं, उठे हैं, श्रीर मिट गए हैं। साम्राज्यों के साथ यही लीला हुई है। कानृन में से एकता नहीं बनती। श्रिधक-से-श्रिषक वह वहाँ प्रतिविभियत हो सकती है।

सारत समूचे इतिहास में शायद ही कभी एक राज्य रहा हो। रहा भी होगा तो अत्यन्त अल्पकाल के किए। नहीं तो यहाँ सन्देन अनेकानेक राजा और अनेकानेक राज्य रहते आये हैं। उनमें अनयन रही है और वे लड़ते-सगड़ते रहे हैं। राज्य हो और फ़ूट न हो, यह यनता ही क्य है। वाहर से भी आक्रमण होते रहे हैं। लेकिन इस सम के योच सारतीयता हुटी नहीं है। वह अल्वर, अल्वर, अविच्छिनन रही है। जाने भूमण्डल पर कितनी संस्कृतियाँ डडी और गिरीं। पर भारत के साथ ऐसा हुआ नहीं दीखता है। इस 'क्यों' का उत्तर पाना श्रावश्यक है। श्राज के दिन श्रोर भी श्रावश्यक है। कारण, गांघो श्राज नहीं हैं। गांधी जो भारत की सना-तन चेतना का प्रतीक थे, जो भारत की श्रात्मा थे।

इस 'क्यों' के उत्तर में क्या हम यह नहीं पाते कि भारत की दृष्टि राज्य से अन्यत्र रही हैं; और उसके लिए महत्त्व भी कहीं दूसरी जगह रहा है। भारत का नेता आज के दिन भी गांधी हुआ, जो किसी तरह यहा न था ओर हर तरह साधारण था। राजा न था, फ़कीर था। यदि था तो आत्मा की ओर से महान् था, अन्यथा होनातिहीन से समान था हुशी में क्या भारत की ओर का उत्तर समाया नहीं है ?

श्रथीत् राज्य में श्रीर राजाश्रों (शासकों ) के पास वह नहीं है जो जीवन में सारभूत है। वहाँ सत्य नहीं है, वहाँ ऐक्य नहीं है। वहाँ खालसा है, स्पद्धां है। इल एक हो कि श्रनेक हों, विधान संधीय (Federal) हो या एकात्मक (Unitary) हो; तन्त्र इस प्रकार का हो या उस प्रकार का हो—इससे कुछ श्राता-जाता नहीं है। जनता महासागर है, उसकी छाती पर उठने वाली लहरों के साथ खेल खेलना राननीति है। जन-मन की जितनी मलक वहाँ है—यस उतनी ही राजनीति में वास्तविकता है, शेष व्यर्थता है। जन-मन सरकारी कान्न से नहीं चलते ईश्वरीय कान्न से चलते हैं। इसिलिए भाग्य श्रीर भविष्य जन-सन के हाथ है। श्रीर वह उनके हाथ है जो ईश्वरीय कान्न के साथ श्रीवक-से श्रीधक तरसम हो कर चलते हैं।

राजा श्रपनी प्रभुता में श्रनेक रहे हैं, श्रौर जीवन-भर राज्य-विस्तार या राज्यापहरण के लिये पराक्रम करते रहे हैं। फिर भी भारत ने राम को श्रौर कृष्ण को याद रक्खा है, जिनपर राजत्व टिकता हुश्रा दीखता तक नहीं है। बुद्ध, महावीर को याद रक्खा, जिन्होंने राज्य का परि-हार किया। शंकर-चैतन्य को श्रोर नानक-गांधी को मान दिया कि जो निरीह वन गए। भारत की श्रात्मा ने इनको पहिचाना श्रोर राजाश्रों के कपर होकर वहाँ से वहाँ तक का भारत इनके प्रभाव के नीचे प्रमण। भारत की क्लपना राजाओं और राजनेताओं पर नहीं शटकी। उनके पार श्रात्मचेताओं पर वह धुव याँध कर जमी रही। परिएमम यह हुशा कि समूचा भारत एक श्रादर्श, एक श्रमिलापा, एक संस्कृति में श्रनुस्यृत रहा। ऐसे ऋषिकाय महाप्राण पुरुषों की स्मृति में जहाँ तहाँ तीर्थ यने श्रीर साधुश्रों एवं यात्रियों की टोलियों ने तीर्थकरों के जीवन-मनन धोर तीर्थों के पर्यटन से समूचे देश में एक ऐक्य को जीवन्त रखा। लढ़ाइपाँ होती रहीं; लेकिन जनता श्रपने कर्म-श्रम में श्रविचल रही। भारत के ये श्रधिष्ठाता पुरुष-पुरुष जन-मन की भावना-कर्पना से एक एस के लिए भी श्रोकत नहीं हुए।

भारत की एकता यदि श्रात्मवान पुरुषों में प्रत्यच नहीं होती है, विक राज्यविधान और राजदण्ड में ही वह प्रत्यच होती है, तो कहना होगा कि वह श्रपेचाकृत जुटाई गई है, प्राणों में उपस्थित नहीं है।

भोरत एक था, है, श्रीर रह सकेगा तो श्रातमा द्वारा। श्रन्यथा उसकी एकता श्रनेकता को जनम देने लग जायगी श्रीर यह पराधीनता को निमन्त्रण देना होगा।

श्रावश्यक है कि उस तरफ हमारा ध्यान जाय। भारत में वह भाषाएँ हैं श्रीर लगभग सब के पास समृद्ध साहित्य है। उसमें देश की श्रातमा ध्वनित होती है। भाषा-मेद की वजह से साहित्य भी प्रान्तों में बँटकर श्रीर यन्द्र होकर रह जाय तो यह श्रात्मवात के समान होगा श्रेंभेजी के धीच में श्राने से यही हुश्रा है। मीलिक साहित्य, जो यहाँ की घरती से सिंच कर बना है, प्रान्तों में सिमट कर रह गया है श्रीर श्रेंशेज़ी के जित्ये चलने वाली राजनीति सब के निकट श्रात्मीय यन श्राहं है। श्राज भारतीय कुछ है तो सिर्फ राजनीति है। मानो इधर सय एए केवल प्रान्तीय श्रीर एकदेशीय है। इस स्थिति में भारत की निजता उभरनेवाली नहीं है, द्वी ही रहने वाली है। श्रंभेजों के जाने का मतलव श्रंमेजियत का जाना ही यदि नहीं है तो गाँधी का हमारे धीच श्राना व्यर्थ मानना चाहिए।

श्राज हिन्दी राजभाषा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। श्रयीत् कानून की श्रीर श्रापसी व्यापार की नहीं, विक जीवन की श्रयीत् श्रापसी स्नेह की भाषा उसे वनना होगा। श्रादान-प्रदान की वह घरती उसे वनना होगा जो हमारी एकता को घारण करे। भीतर से एक होता हुश्रा भारत ही दुनिया में श्रपनी जगह रख सकेगा श्रीर विश्व की भवितव्यता में श्रपना पूरा दान दे सकेगा।

वैसा प्रयत्न श्राज तो जगभग नहीं है। पर श्रधिक काल उसको टालना खतरे की बात होगी। राजनीतिक एकता हमको उस जायगी, श्रगर भीतर उसके सांस्कृतिक सत्त्व न होगा। वह छावनी की, 'टोटे-लिटेरियन डिक्टेटरी' की एकता होगी।

नाश, ऋौर नाश

जो घटनाम्नों के मित मिनजान भीर तस्व की जानकारी में ही साद-धान हुए रहते हैं, ऐसे झानी-विज्ञानियों ने युग-युग की खोज से निकाला 'श्रणु', श्रीर उसके घनतरंग की खोज से श्रय निकाली 'श्रणु-राजित।'

ये विज्ञानी लोग 'श्रलु' की करूपना को श्रांखों के श्रागे लेकर दाकी दुनिया की तरफ श्रांखें यन्द्र किये रहे। इसी तरह ये जीते गये, काम किये गए श्रोर मर गए। मरे हुश्रों का काम किर जिन्दों ने उटाया। वे मरते वक्त उसे जहां छोड़ गए; पीछे श्राने वालों ने उस किरे को किर हाथ में थाम लिया। ऐसे उन्होंने एक-दूसरे श्रोर एक-दूसरे के काम को जाना। श्रासपास होती हुई घटनाश्रों को जानने का श्रयसर उन्होंने नहीं लिया।

काल को चीरवर उन्होंने युग को युग से निलाया। ये वर्शमान के चया में ऐसे रहे जैसे शास्वत में हों। काल के साथ तस्सम होकर देश के लिए वे श्राम हो गए।

देश के विस्तार पर प्रभुता है राजनीति की। राज-नेता और राज-निर्माता खबर की खबर रखते हैं, तस्त्र की खोज वे नहीं लेते। वे घटनाएँ बनाते हैं और उन पर रहते हैं। उन पर उतराते और उन्हों में टूबते भी हैं। खाँखों के खाने होकर यह जो फैलाव फैला है, जो लहराता खौर बद्दुता रहता है, उसमें उनको चेतना है, हससे उसी पर उनका द्याव है।

लेकिन एक से काम कथ चला है ? देश को काल का सहारा चाहिए ही। काल की उपयोगिता देश पर है। देश की उन्नित काल में है। इस नरह उन अन्धे विज्ञानियों के विज्ञान की तरफ नहीं, पर उनके परिणाम की तरफ खुली थ्रॉख के राजनीतिज्ञों का ध्यान गया। अणु-शक्ति ? यदि वह शक्ति हो तो वह अवश्य उन्हें चाहिए। शक्ति के रूप में 'अणु' प्रकट होगा तो विज्ञानियों का नहीं, राजनीतिज्ञों का उस पर कटजा होगा। शक्ति पर उन्हीं के धन्धे का अधिकार है।

इस तरह 'श्रणुशक्ति', जिसको पाने श्रौर वनाने में वैज्ञानिकों की पाँत-की-पाँत ने श्रपने को उठाया श्रौर मिटाया, वनकर उदय में श्रा गई कि उसी दम राजनीतिक श्रधिकार श्रौर कृटनीति की वस्तु हो रही।

कान्फ्रेन्स वैठी है, जो दुनिया पर दुनिया का भविष्य उतारने के काम के लिए हैं। उसमें तहें हैं, जिनके भीतर श्रीर तहें हैं। 'श्रशु की शक्ति' उन तहों के श्रन्दर की तहों के भी श्रन्दर है। वह उस महाशक्ति के पास है, जो 'श्रशु-शक्ति' की महत्ता को इतना जानती है कि महत्ता में किसी दूसरे नम्बर की शक्ति के साथ उसे बाँटने की चूक वह नहीं कर सकती। देखिए न, कैसा गजब उससे हो जा सकता है! खुली तो ध्वंस के काम में ही न वह श्राने लगेगी! लेकिन लेना उसे निर्माण के ही काम में होगा। इसलिए उसे बन्द ही रखना मुनासिव है। जापान की बात दूसरी थी। वह 'सभ्य-शुग' की सभ्य दुनिया पर एक पीला दाग था। उसे तो साफ करना ही था। लेकिन श्रव उस शक्ति को खोला नहीं जा सकता। खोज तो उसकी जारी रहनी चाहिए श्रीर जारी रहेगी। प्रयोग हो रहे हैं श्रीर सारी दुनिया यह कान खोलकर सुन ले, कि प्रयोग हकने वाले नहीं है। यम भी वन रहे हैं। लेकिन जड़ाई के लिए नहीं, श्रद्ध विज्ञान के लिए।

इस तरह श्रनन्त-काल में खुलकर रहने वाला विज्ञानी देश पर श्रंकुश रखकर खुद निरंकुश विचरण करने वाली राजकीय सत्ता के सुरिचत नियम्त्रण में श्रपना काम किये जाने में जीन श्रीर लाचार हैं। जीन मन से हैं, लाचार कानून से हैं।

श्रभी सुनने को मिला है, 'श्रणु-यम' का प्रयोग होगा। इन्ह जहाज हकहे होंगे श्रीर वहाँ वम हुटेगा। देखा जायगा कि उसकी शक्ति कितनी है। यदी हैं, तो कितनी श्रधिक बढ़ सकती है। पर झाने क्या-क्या श्रीर देखा जायगा।

जहाजों में श्राद्मियों की मेहनत लगती है, श्रीर पैसा लगता है। लेकिन तोड़ने की यह शक्ति देखनी हो, तो यनी हुई खीज को ही तोड़ना होगा। कहते हैं, तोड़ना श्रासान है, दनाना गृहिक्त है। लेकिन दनाना श्रय मुरिक्त नहीं रह गया है। हसी से तोड़ने की ताज़त देखी जा रही है कि कितनी काफी वड़ सकी है। सिझानत यह है कि ताज़त चाहिए। होने पर, मौके से वह दनाने में भी लग मकेगी। लेकिन पहले वो ताकृत खुद ताकृत के मुकादले को चाहिए। इसके याद दूसरी दातें देखी जायँगी।

यह 'इकनामी' पुरानी हैं कि वस्तु दवाने के लिए हैं! मशीन के मैंदान में थाने से इकनामी नहें हो गई हैं। वस्तु इतनी पेंदा होनी हैं कि धगर वह खपती यानी मिटती न रहे तो सारा चक्हर ही एक जाय। एक सशीन सो का काम करवी हैं, तो उन सीधों को काम में रखने के लिए यह भी जरूती हैं कि खपत सी-गुनी दहाई जाय। इसी नई इकनामी में से बनी वस्तु की खपत, यानी नाश, की रफतार को तेज रखने का कर्मव्य प्राप्त होता है।

धान सड़ाई के याद वेकारी है। वेकारी यह धनय तरह की है। धभी पढ़ने में धाया कि लन्दन में दूसियों हजार लड़कियों ऐसी देकार हैं कि उन्हें पता नहीं सोयें कहाँ ? वैध व्यभिचार के काम में भी समाई नहीं हैं। धवैध व्यभिचार की गलना तो काम में नहीं है। माता दनने का काम धान की हालत में निम नहीं सकता है। लड़ाई में मई कम हुए हैं। बेकिन गारण्टी क्या कि उत्पादन की युद्धि से मदों के माथ श्रीरतें भी नहीं वहेंगी ? खेर जो हो, उत्पादन में वृद्धि जरूरी होने पर भी श्रर्थ-तन्त्र उसके श्रतुकृत नहीं है। वच्चा श्रार्थिक व्यर्धता है। इससे प्रेम का याजार कितना गर्म है, विवाह का उतना ही ठएडा है।

इस सब वेकारी आदि से जरूरी है कि माल का नाश धीमा न पड़े। यह भी छुछ जरूरी मालूम होता है कि जान का नाश भी जारी रहे। और उसकी गति भी खासी ठीक और रेगुलेटेड रहे। मशीन तेज चलना जरूरी है तो दूसरी तरफ का धोमापन बरदारत नहीं किया जा सकता। परिस्थित से ही वह असम्भव है।

चुनाँचे खबर है, श्रीर मुनासिव खबर है, कि सिर्फ बहाज ही न उड़ाये जायँगे विक उनमें जानें भी होंगी जिनका उड़ना साथ-ही-साथ श्रासानी से हो सकता है।

सुनते हैं कि वे जानें श्राम किस्म की नहीं, खास किस्म की होगी।
यानी वे जर्मनों श्रोर जापानियों की होंगी। में समकता हूँ कि राजनीति
श्रीर भूगोल के ये शब्द—जर्मन श्रोर जापानी, जान के श्रन्दर भी कुछ
सिफत पेदा कर देते हैं। जरूर उस सिफत को प्राण-तस्व के खोजियों
को पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कि मगवान् ने सब को एकसा पेदा किया है, विज्ञान का सच कभी नहीं हो सकता। विज्ञान है तो
उससे यह साबित करना ही होगा कि जान जर्मन या जापानी होने
से दूसरी तरह की जानों से काली या किसी दूसरी रंगत या सिफत
की होती है।

इस बीच यह तसल्ली की यात है कि हमारा ध्यान जरूरी वातों की तरफ है श्रीर उत्पादन को तरक्की देने वाले श्रस्ल खपत यानी नाश के काम की तरफ हम उदासीन नहीं हैं। वह कर्त्तव्य व्यवस्थापकों की श्रीर से भली-भाँति प्रा किया जा रहा है।

# जड़-चेतन

श्राज के जमाने में श्रोर दैनिक श्रालयार में जड़-चेतन की पात! लेकिन पूँजी श्रोर श्रम का सवाल सुमे जड़-चेतन का ही सवाल लगता है। वह सवाल बहुत मौलिक हैं श्रोर बहुत ब्यापक है। सद कहीं श्रोर सारा सवाल ही वह है।

जड़-चेतन को विभाजक रेखा का पता नहीं। दर्शन उसे नहीं जानता। विज्ञान उसे उड़ाये दे रहा है। फिर भी कुछ है, जो हमारे हिसाब के वरा में छा रहता है; दूसरा कुछ है जो वरा में घाता ही नहीं। वह नहीं-नई समस्याएँ उपजाता जाता है। ऐसा जो मनमाना तस्व, वही चेतन।

कहते हैं जो सिर्फ सत् है वह जद, जिसमें साथ चित् भी हो यह चेतन। सत् में चित् गभित रूप से है ही। जिसमें चित् जगा हुशा है उसे किसी तरह सुलाया जा सके तो चेतन भी जद हो जाय। चित् जगायां जा सके तो जह भी चेतन हो जाय।

श्रम श्रीर पूँजी की समस्या व्यवस्थापकों के लिए हो नहीं, विचारकों के लिए भी हैं। व्यवस्था, दुनिया की या देश की, एस समस्या के कारण कहीं चुरस्ति नहीं। ध्रमेरिका महाशक्ति हैं। बौत उसके श्रागे उहर सकता हैं? लेकिन वह ध्रपने धन्द्रर ध्रमिकों थी हहताज के उर से परथराता है। व्यवस्था दुनिया की धगर पदशे शौर मज़्वूत नहीं है तो इस कारण कि मशीन ही काम नहीं करती श्रादमी भी काम करता है। श्रादमी मशीन नहीं है।

कुछ लोग सोच-सोचकर इस जगह पर आये हैं कि व्यवस्था तब सुन्दर और सम्पूर्ण होगी जब काम सब मशीन करे और आदमी को कुछ न करना पड़े। वे दुनिया को पूरी तरह इन्डस्ट्रियलाइज कर सकें तो कोई वजह नहीं कि स्वर्ग न आ जाय। खूथ मशीनें चलें और खूथ माल बने और दुनिया की एक सरकार हो, तो बताइये दुनिया के स्वर्ग बनने में क्यों कुछ याकी रह जाना चाहिये।

स्वर्ग का हमारा सपना कुछ ऐसा ही है। वहाँ सब को सब-हुछ चाहने का हक है और चाहने के साथ ही उसे वह मिल जाता है। इस तरह वहाँ बसनेवाले देवता के लिए भोग ही भोग है, श्रम की श्राव-श्यकता नहीं है।

स्वर्ग में भोग्य-सामग्री इतनी श्रतिशयता से कहाँ से कैसे श्राती है, इस बारे में लोगों को कुछ सन्देह है। इससे बुद्धिमान स्वर्ग का भरोसा नहीं वाँधते पर करिश्मा वह हमारे विज्ञान के हाथों श्राकर श्रसंदिग्ध यथार्थ बन गया है श्रीर हम जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पदार्थ की उपज करना मुश्किल नहीं है।

त्तेकिन मशीनें चल रही हैं श्रीर श्रितशयता भी है। फिर भी देखते हैं कि कुछ पेट खाली हैं, कुछ तन उघड़े हैं। श्रीर लड़ाइयाँ होती हैं जो श्रादमी की श्रीर पदार्थ की संगृहीत श्रितशयता को इस तरह खा जाती हैं कि बाकी बचे लोग पर्याप्त पदार्थ के लिए उसी तरह अटकते रह जाते हैं।

इस पर विचारवानों ने सोचा श्रीर कहा कि पदार्थ का विवरण श्रगर सम हो तो दिक्कत न रहे। उपज तो मशीन के जोर से ज़रूरत से ऊपर हम कर ही सकते हैं। प्रवन्ध बस खपत का करना है। ऐसा करें कि बड़ी-बड़ी सरकारें मिलकर हुनिया की एक सरकार बना जें। वह सरकार दुनिया का हिसाब रखे श्रीर उस हिसाब से सरकारी कारखाने जड़-चेतन २११

माल मुहैया करें। इस तरह चारों तरफ इफरात हो श्रीर कहीं कमी न रहे, श्रीर धानन्द-ही-श्रानन्द हो जाय। श्रादमी भोगने वाला रहे, मशीन करने वाली रहे। यस फिर संस्कृति श्रीर कला का टद्य हो, श्रीर विज्ञान सस्य में गित करते जाने को सुक्त हो जाय।

पिछले खेते के दार्शनिकों और समाज और पदार्थ के जिल्लानियों के सपनों की टरफ धपनी महस्वाकां लाओं के चातुक के जादू से राजनेता लोग दुनिया को बढ़ाये किये चले आ रहे हैं। पानी कहाँ है ? यह सामने है। अम और पुरुपार्थ से दुनिया का कच्छ सूच रहा है। लेकिन लहलहाता पानी भी वह सामने दीखता है। कोई परवाह नहीं धगर पानी पाने के लिए आधी दुनिया आपम में लड़े और मर-खप जाय। जो मरते हैं मरने दो। मंजिल ही थीहड़ है। पर देचे-मुचे जो भी मंजिल पर पहुँचेंगे वे नृक्ष हो जाएँगे। और अब वह दूर नहीं है। काफी हम चल आये हैं।

इस पदार्थ की श्रतिरायता को श्रीर फ़रसत को श्रीर भोग को सामने रखकर पढ़ी बली शाने वाली सम्यता श्रयक बेष्टा से मोरचों पर मोरचे पार करती हुई लगता है कि श्रपने इष्ट के पास पहुँच रही है। तम्दन में दुनिया-भर की सरकार जमा हो रही ई कि नई दुनिया श्रनायेंगे कि जहाँ सुख होगा श्रीर सपके लिये सय-कुछ होगा।

हम नहीं कह सकते कि यह मृगतृष्णा है। यह कहना निर्देशता होगी। क्या कुछ नहीं सेला गया है उसके लिए। उसी को यहम किम मुँह से कहें १ पर तृष्णा जो मृग को सताती है, यही मृग तृष्णिका को जनमाती है। तृष्णा रहेगी तय तक सागे मरीचिका भी रहेगी ही।

राजनीति नीति का राज नहीं चाहती। यह वो राज ही चाहनी है। राज करने की और राज रखने की ही नीति को वह चाइती है। पर क्या वह नीति है, जो खींख राज पर रखे और जिन पर यह राज ही उन पर पाँव रखने की सोचे ?

परिलाम यह कि दो पछ हैं। एक, वे जो कराते हैं, दूमरे थे जो

करते हैं। कराते हैं वे मालिक, करते हैं वे मज़दूर। एक हाकिम दूसरे महकूम। एक नेता, दूसरे जनता।

पर यात कुछ यद्ना भी रही है। इस की सरकार बहुत ताकतवर-है श्रीर वह 'शोलितारियत' की डिबरेटरशिप है। विलायत में लेवर-सरकार है। पर सरकार चीज़ ही ऐसी है, उसका श्रंग यनकर श्रादमी करने वाला नहीं रहता, कराने वाला हो जाता है। सरकार का काम है शासन श्रीर व्यवस्था। शासन य व्यवस्था श्रपने श्रापमें काम यनता ही तब है जब समाज के श्रवयवों में संघर्ष श्रीर विपमता हो। राज की नीति है भेद। 'डिवाइड एन्ड इल ।' इस तरह जो राज करता है वह फिर श्रम नहीं करता, श्रम की व्यवस्था करता है। श्रर्थात् चाहे वह पार्टी लेबर की हो चाहे श्रोलितारियत का शासन हो—शासक श्रमिक नहीं रहता। श्रम करने श्रीर श्रम का ही धन रखने वाला श्रीसत श्रादमी श्रीर उस श्रम की व्यवस्था श्रीर उसके फल का व्यापार करने वाला

इस तरह सरकार वह सर्वोत्तम होनी चाहिये। जहाँ उसे करने को कुछ रहे ही नहीं। जहाँ वह अपने-आपमें अनावश्यक हो जाय। आज तो सरकार का आदर्श कुछ टोटेजिटेरियन होता जा रहा है। मुसोजिनी भौर हिटलर तो गये, पर क्या उनकी आत्मा भी गई? क्या सचमुच आज के राजकारण में उनकी आत्मा अनुपस्थित और मरी हुई दिख-जाई देती है?

इन टोटेलिटेरियन डिक्टेटरों की नीति थी आदमी को श्रंक बना देना! सब वही सोचें जो एक सोचे, वही करें जो एक चाहे। श्रादमी के साथ इस लाढ़ का खेल करके उन्होंने सेनाएँ खड़ी कीं, ऐसी कि सबके छक्के छूट गये। श्राज का राजनीतिक भी क्या श्रादमी की निजता का कुरालता से श्रपहरण करके श्रपनी योजनाशों को निष्कंटक यनाने की नहीं सोच रहा हैं?

श्रादमी मशीन वन जाय तो बहुत सुभीता है। मशीन जो करती

है उसके मुनाफे के बारे में नहीं सोचर्ता। मशीन घोर मालिक में कोई विगाड़ नहीं होता। पर श्राहमी घपना सुख-दुख रखता है। यही उसकी हीनता है।

लेकिन हम जान रखें कि सशीन की दिशा में जो आइमी हीन हैं, श्रपनी दिशा में वही इतना श्रमोध हैं कि कोई सरकार और कोई व्यवस्था उसकी बाद देकर, उसको कुवलकर चैन से नहीं दल पायगी। व्यवस्था वहीं सफल होगी, जो मनुष्य के पास की मनुष्यता की निधि को प्री तरह श्राविष्ठत करके उसका प्रा-प्रा उपयोग के सकेगी।

श्रमु ने हमें बताया कि उसकी घानुता के गर्भ में घासीम सम्भा-बनाएँ हैं। ऐसी ही हर ब्यक्ति में श्रनम्त सम्भावनाएँ हैं। वह दो हाथों से श्रम करके एक हार्स-पावर का इसवाँ हिस्सा काम ने सकने वाला ही श्राणी नहीं है। इससे वह बहुत भिन्न है धौर बहुत श्रिष्क है।

इन सम्भावनाओं को जगाने और सम्पन्न करने के तिए सीचने वासों को गहरा जाना होगा। उन्हें तब करना होगा कि जड़ से चेतन को दबाए रखना है या कि उस चेतन को प्रयुद्ध और मुक्त इसने में धामली हित है।

श्रमरीका ने श्राण दिया श्रीर ब्रिटेन द्य गया। यह पूँजी की श्राक्ति डभारती है श्रीर द्याती भी है। वह 'कराने' वालों के हाथ में है जिससे वे करने वालों को रोक सकते हैं या खोल सकते हैं। लेकिन यह पूँजी क्या अस में ही से बनी है ? इस तरह धम ही मूल पूँजी है। इस चेतन्य को श्रास्म-अन्दा को जो नीति जितना जगाएगी वह उतनी ही श्रम्त में श्रादमी को श्रीर सुरकों को श्राजारी श्री करफ उटायगी। श्राङ तो श्रम्तर्राष्ट्रीय राजकरण की श्रीय स्थित की सम्मावनाशों पर नहीं है श्रीर संगटित सत्ता के पीटे में। लेकिन पर ने श्रम्त श्रम्तर्थ हो है। लेकिन पर प्रति श्रम्त श्री श्रम्तर्थ हो है। लेकिन पर प्रति श्रम्त हो नगर्य हो है। ऐसे ही क्यी रोज राजनिक विधार वी परिमाण लो नगर्य ही है। ऐसे ही क्यी रोज राजनिक विधार वी

पहिचानना होगा कि किस तरह तमाम संगठित सत्ता से एक या श्रनेक ज्यक्ति के मर्म में जलती हुई श्राकांचा या वेदना प्रवलतर शक्ति हो सकती है। सूच्म है, इसी से वह प्रवल हैं, लेकिन इसी से विचारा हिसाव उसे श्रासानी से छुंड़ जाया करता है।

#### ऋगुा-शक्ति

नो घटनाश्रों के प्रति श्रनजान श्रोर तस्व की जानकारी में ही साव-धान हुए रहते हैं ऐसे ज्ञानी-विज्ञानियों ने युग-युग की खोज से निकाला 'श्रणु', श्रोर उसके श्रन्तरंग की खोल से धय निकाली 'श्रणुशफि'।

ये विज्ञानी लोग 'श्रमु' की कल्पना को श्रांखों के श्रागे लेकर याकी दुनिया की तरफ श्रांखें यन्द्र किये रहे। इसी तरह वे जीते गये, काम किये गए, श्रोर मर गए। मरे हुश्रों का काम जिर ज़िन्दों ने टटाया। वे मरते वक्त उसे जहाँ छोड़ गये, पीछे श्राने वालों ने उस सिरे को जिर हाथ में थाम लिया। ऐसे उन्होंने एक-दूसरे को श्रीर एक-दूसरे के काम को जाना। श्रासपास होती हुई घटनाश्रों को जानने का श्रावसर उन्होंने नहीं लिया।

काल को चीरकर उन्होंने युग को युग से मिलाया। वे वर्तमान के चया में ऐसे रहे जैसे शाश्वत में हों। काल के साथ तत्सम होकर देश . के लिए वे धगम हो गए।

देश के विस्तार पर प्रभुता है साजनीति की। राज-नेता फीर राजनिर्माता खयर-की-खबर रखते हैं, तस्य की खोज वे नहीं होते। ये घटनाएँ बनाते हैं और उन पर रहते हैं। उन पर उतराते और उन्हीं में ह्यते भी हैं। श्रींखों के आगे होकर यह जो फैलाब फैजा है, जो छह-राता और बदलता रहता है, उसमें उनकी चेतना है, एममें दसी पर उनका द्वाव है।

लेकिन एक से काम कब चला है ? देश को काल का सहारा चाहिए ही। काल की उपयोगिता देश पर है। देश की उन्नित काल में है। इस तरह उन अन्धे वैज्ञानिकों के विज्ञान की तरफ नहीं, पर उनके परिणाम की तरफ खुली आँख के राजनीतिकों का ध्यान गया। अगुशक्ति ? यदि वह शक्ति हो तो वह अवश्य उन्हें चाहिए। शक्ति के रूप में 'अगु' प्रकट होगा तो विज्ञानियों का नहीं, राजनीतिज़ों का उस पर कटज़ा होगा। शक्ति पर उन्हीं के धन्धे का अधिकार है।

इस तरह 'श्रखुशक्ति', जिसको पाने श्रौर वनाने में विज्ञानियों की पाँत-की-पाँत ने श्रपने को उठाया श्रौर मिटाया, वनकर उदय में श्रा गई कि उसी दम राजनीतिक श्रिधकार श्रौर कूटनीति की वस्तु हो रही।

कानक नस वैठी है, जो दुनिया पर दुनिया का भविष्य उतारने के काम के लिए है। उसमें तहें हैं, जिनके भीतर और वहें हैं। 'श्रणु की शक्ति' उन वहों के श्रन्दर की तहों के भी श्रन्दर है। वह उस महाशक्ति के पास है, जो 'श्रणु-शक्ति' की महत्ता को इतना जानती है कि महत्ता में किसी दूसरे नम्बर की शक्ति के साथ उसे बाँटने की चूक वह नहीं कर सकती। देखिए न, कैसा गज़य उससे हो जा सकता है! खुली तो ध्वंस के काम में ही न वह श्राने लगेगी। लेकिन लेना उसे निर्माण के ही काम में होगा। इसलिए उसे यन्द ही रखना मुनासिव है। जापान की वात दूसरी थी। वह 'सम्य-युग' की सम्य दुनिया पर एक पीला दाग था। उसे तो साफ़ करना ही था। लेकिन श्रव उस शक्ति को लोला नहीं जा सकता। खोज तो उसकी जारी रहनी चाहिए श्रोर जारी रहेगी। प्रयोग हो रहे हैं श्रोर सारी दुनिया यह कान खोजकर मुन ले कि प्रयोग रुकने वाले नहीं हैं। यम भी यन रहे हैं। लेकिन लहाई के लिए नहीं, शुद्ध विज्ञान के लिए।

इस तरह श्रनन्त काल में खुलकर रहने वाला विज्ञानी देश पर श्रंकुश रखकर खुद निरंकुश विचरण करने वाली राजकीय सत्ता के सुर- चित नियन्त्रण में धपना काम किये लाने में लीन और लाचार है। लीन मन से हैं, लाचार कानून से हैं।

श्रभी सुनने को मिला है, 'श्रण-यस' का प्रयोग होगा। इन्ह जहाज़ इकट्टे होंगे श्रौर वहाँ यम स्ट्रेगा। देखा जायगा कि उसकी राष्टि कितनी है। यदी है तो कितनी श्रधिक यद सकती है। पर जाने क्या-क्या श्रोर देखा जायगा।

जहाजों में घादमियों की मेहनत लगतों है, घोर पैसा लगता है। लेकिन तोड़ने की यह शक्ति देखनी हो, तो यनी हुई चीज को ही तोड़ना होगा। कहते हैं, तोड़ना घासान है, यनाना सुरिकल है। लेकिन यनाना अय सुरिकल नहीं रह गया है। इसीसे तोड़ने की ताकत देखी जा रही है कि कितनी काफ्री यद सकी है। सिद्धान्त यह है कि तालत चाहिए। होने पर, मौके से वह यनाने में भी लग सकेगी। लेकिन पहले तो वाकत खुद ताकत के सुकायले को चाहिए। उसके याद पूसरी यात देखी जायेंगी।

यह 'इकानमी' पुरानी है कि वस्तु यचाने के लिए है। मशीन के मैदान में आज से इकानमी नहीं हो गई है। वस्तु इतनी पैदा होती है कि अगर उसे वह खपती यानी मिटती न रहे तो सारा चकरर ही एक जाय। एक मशीन सी का काम करती है, तो उन सीओं को कास में रखने के लिए यह भी जरूरी है कि खपत मी गुनी पदाई जाय। इसी नई इकानमी में से यनी वस्तु की खपत, यानी नाश, की रफतार को रोग रखने का कर्मक्य आपत होता है।

श्राज लड़ाई के याद वेकारी है। येकारी वह राजय तरह की है। श्रमी पड़ने में श्राया कि लन्दन में दिसयों हजार लड़िटवीं ऐसी देकार हैं कि उन्हें पता नहीं सोयें कहीं ? वैध व्यक्तिचार के काम में भी समाई नहीं है। श्रवेध व्यक्तिचार की गणना तो काम में नहीं है। काम यगने का काम श्राज की हालत में निभ नहीं सकता है। लड़ाई में नई यम हुए हैं, और उत्पत्ति-संख्या यहनी जखरी है। लेकिन गास्टी उना वि उत्पादन की वृद्धि से मर्दों के साथ श्रौरतें भी नहीं वहेंगी ? खैर जो हो, उत्पादन में वृद्धि ज़रूरी होने पर भी श्रर्थ-तन्त्र उसके श्रनुकूल नहीं है। बच्चा श्राधिंक व्यर्थता है। इससे प्रेम का वाज़ार कितना गर्भ है, विवाह का उतना ही ठंडा है।

इस सब वेकारी श्रादि से ज़रूरी है कि माल का नाश धीमा न पड़े। यह भी कुछ ज़रूरी मालूम होता है कि जान का नाश भी जारी रहे श्रीर उसकी गति भी खासी ठीक श्रीर रेगुलेटेड रहे। मशीन तेज़ चलना ज़रूरी है तो दूसरी तरफ का धीमापन वरदाशत नहीं किया जा सकता। परिस्थिति से ही वह श्रसम्भव है।

चुनांचे खयर है, श्रौर मुनासिय खबर है, कि सिर्फ जहाज़ ही न उड़ाए जायँगे बल्कि उनमें जानें भी होंगी जिनका उड़ना साथ-ही-साथ श्रासानी से हो सकता है।

सुनते हैं कि वे जानें श्राम किस्म की नहीं, खास किस्म की होगी।
यानी वे जर्मनों श्रोर जापानियों की होंगी। में समस्ता हूँ कि राजनीति
के श्रोर भूगोल के ये शब्द, जर्मन श्रोर जापानी, जान के श्रन्दर भी
कुछ सिफ़त पैदा कर देते हैं। जरूर उस सिफ़त को शाण-तस्त्र के
खोजियों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कि भगवान ने
सबको एक-सा पैदा किया है, विज्ञान का सच कभी नहीं हो सकता।
विज्ञान है तो उससे यह साबित करना ही होगा कि जान जर्मन या
जापानी होने से दूसरी रंगत या सिफ़त की होती है।

इस वीच यह तसल्ली की वात है कि हमारा ध्यान ज़रूरी वातों की तरफ़ है श्रीर उत्पादन की तरक्की देने वाले उस्ल खपत यानी नाश के काम की तरफ हम उदासीन नहीं हैं। वह कर्चें व्यवस्थापकों की श्रीर से भली-भांति पूरा किया जा रहा है।

# / ऋपरिग्रही वैश्य गांघी जी

जैन घहिंसा को परम-धर्म मानते हैं। गांधी जो का भी एक धर्म घहिंसा है। घहिंसा ही उन्हें सत्य है। पर गांधी जय कि शक्ति के केन्द्र हैं, जैन-समान घपने को चीए घनुभव करता है।

यहाँ सिद्धान्त की चर्चा नहीं, श्रपने को परखने का ही सवाल है। जैनागम की श्रहिंसा गांधी जी की श्रिटिंसा ने पूर्णतर है। इस बारे में जैन-विद्वानों ने इधर कंफी लिखा है। वह सब सही हो, तो नी सवाल रहता है कि श्रहिंसा को धर्म मानकर चलने वाला जैन-वर्ग वर्षों निर्वल है? या तो श्रहिंसा में ही यस नहीं, या यह निर्वलता की टाल है। या फिर श्रहिंसा सबमुख शक्ति है तो जैनाचार की श्रहिंसा श्रहिंसा नहीं?

गांधी जी की श्रहिंसा ने एक राष्ट्र को प्रान्त्वान किया है। अगर् के इतिहास में उससे एक नये युग की शुरूशात हुई है। उस पार्ट्स के कारण देखते-देखते महोन्मत राज (सत्ता) नीति की पागणीर नीटि-तस्वर्तों के हाथ श्राई है। एक ऐसी समाश-रचना का पारम्भ हुए। है, जिसमें प्रधान वह नहीं है जो कपर हैं और हुइमत चरता है; जिस जिसका केन्द्र वह है जो नीचे हैं और ध्रम करता है। जपरी और याहरी सत्ता का श्रातंक, जो मानवचेत्रना को द्याता था, बद गांधी की श्राहिंसा के उपचार से शुन्यवन् बनता जा रहा है।

श्रितंस मुक्ति का धर्म है। यानी हमारे ही भीतर तरह-तरह के संकल्प-विकल्प श्रीर कर्म-कलाप की उलम्मन के नीचे श्रात्मचैतन्य द्वा पड़ा है, जमाकर उसको मुक्त कर देने वाला धर्म। लेकिन हममें कितने उस श्रन्तः करण की सुनते हैं या सुन पाते हैं ? कितने श्रपनी मुक्ति में श्रितंसा को काम लाते हैं ?

गांधी जी के जीवन में एक बात देखियेगा। श्रांत्मा की श्रावाज़ पर कुछ नहीं है जो उन्होंने छोड़ने से बचाया। जो श्रम्तःकरण ने कहा उससे जौ-भर वह नहीं डिगे। शेष सब को उन्होंने श्रसत माना, उसके पीछे मान छोड़ा, सगे-सम्बन्धी छोड़े। जो भी हुश्रा, सहा श्रीर मेजा, पर श्रम्दर से सुनी पुकार को उन्होंने श्रमसुना नहीं किया। सारा जीवन उनका श्रमन्यनिष्ठां का उदाहरण है।

उस जीवन से यह भी जान पड़ता है कि श्राहिंसा कोई ऐकान्तिक सिद्धान्त नहीं है, वह जीवनव्यापी तस्त है। जीवनके एक श्रंश को छोड़-कर शेष में श्रिहंसा की साधना नहीं की जा सकती। मसलन, श्रिहंसक को ब्रह्मचारी श्रीर श्रपरियही भी होना होगा। संयम श्रिहंसा की जान है। परिग्रह-संग्रह के साथ वाली श्रिहंसा मुक्ति में काम देने वाली नहीं है; समाज की, देश की मुक्ति तक में नहीं; श्रात्मा की मुक्ति की वात तो श्रीर भी श्राने श्रीर सूचम है। इस प्रकार श्रहिंसा तत्व-चर्चा की श्रीर तक की बात न रहकर हर—कहीं श्रीर हर वक्त हमको चलाने वाली श्रमोध नीति वन जाती है। उसके हाथ जीवन की वागडोर दे देनी होगी। हम उस पर सवार न हों, बिक्त स्वयं उसके हाथ हो रहें। यानी श्रिहंसा की ब्वाख्या हम न दें, श्रहंसा की जिज्ञासा ही हमें रहे।

ऐसा होने पर प्रश्न शास्त्रीय और सुच्म थिएकुल भी नहीं रह जाता, वह एकदम निजी और प्रस्तुत बन जाता है। उसका रूप होता है कि मैं कैसे असुक से वर्तन करूँ कि सुक्त से उसका हित हो। श्राम-तौर पर हम जिस वाजार-सिद्धान्त पर चलते हैं उसमें श्रपने नफे पर ही ध्यान रहता है। परहित की जगह श्रपने लाभ पर जहाँ निगाह रही वहीं हिंसा छाई। इस तराजू पर तोलें तो जीवन का कितना छाचरण छहिंसामूलक निक्लेगा ?

लैन-समाज वैश्य-समाज है। वेश्य के प्रति इस वक्त लोगों का सद्भाव कम-से-कम है। वाज़ार में लो श्रनीति फेली है सब जानते हैं। मगर गांधी भी वेश्य हैं श्रीर सच यह हैं कि जो जीवन-नीति झोर जीवन-दर्शन उन्होंने दिया है उसमें वेश्य-हुशलता को दहुत यहा स्थान है। श्रय तक जात्र या ब्राह्मण-श्रादर्श का प्रचलन था। वह श्रादर्श श्रपर्यात सावित हुआ। इससे श्रिप श्रीर सन्त मिले या सम्राट् शोर सेनानी, पर उन से काम नहीं चला। श्राधुनिक जगत् श्रिष्ठ पेचीदा है। विज्ञान ने श्रीर उद्योग, उद्यम की महा विशालता ने समस्या को सरख नहीं रहने दिया है। चले श्रात हुए आदर्शों में श्रय वैश्यत्व का पुट दिये बिना नहीं चलेगा। श्रय तक वैश्य टपेज़ित था, पश्चिम के यन्त्रवाद ने उसे महत्ता दी, उसे सचा दी। यहाँ तक कि इससे व्यवसायी टपेज़ा की जगह ईप्यां श्रीर कोध का पात्र बन गया। बुराई का नाम इस वक्त मानो पूँजीवाद श्रीर बरे का नाम पूँजीवादी हुश्या जा रहा है। राजनीतिक जीवन-दर्शन ही खढ़े हो चले हैं जिनकी स्थापना में एक ही श्राधार है श्रीर वह है पूँजी-सत्ता का विरोध श्रीर विश्लेपण।

व्यवसाय में सत्त का श्रंश तो है, मगर परित्रह्वाद श्रधांत् पूँर्जा-चाद के साय जुड़ने पर वह श्रसत्य श्रोर श्रधमें का साधन हो जाता है। उसी को यदि श्रपरित्रह श्रोर श्रक्तिंचनवाद के साथ जोड़ दे सकें तो व्यवसायी ही श्राज सच्चा योगी हो जाय श्रोर व्यवसाय की महिमा श्रध्यात्म-योग से किसी तरह कम न रहे।

इतिहास के श्रय तक के मार्ग-प्रखेताशों से गांधी की यदि विशेषता है तो यही कि वह वैश्य हैं। हिसाय में खूव चौकस हैं और हर सीट में श्रयमा नफ़ा किये यिना नहीं रहते। जीवन के शौर राजनीति के न्यापार में तमाम दुनिया में किसी का धन्धा ऐसा नहीं चमका है शौर न ही इतना फला-फूला है जितना गांधी का। शौर हतनी कम पूँजी से भी किसी ने भ्रपना काम नहीं चलाया।

इस तरह श्रपरिप्रह शरीर से दिगम्बर हुए विना नहीं सधेगा, ऐसी? वात नहीं है। वह लोकोत्तर धर्म नहीं है।

व्यवसाय का श्रपरिश्रह के साथ जोड़ हो सकता है। श्रगर श्रहिंसा को धर्म के नहीं यितक कर्म के भी, व्यक्ति के नहीं यितक समाज के भी संवालन का नीति-नियम बनना है तो वैश्य को श्रपरिश्रही बनना होगा। उससे वैश्यत्व बिगड़ेगा ही नहीं, बिह्क चमके श्रीर संभलेगा ही।

वह श्रहिंसा जो हमें इस पहलू से वेखवर रखती है, वास्विक हो. सकती है, वास्तविक नहीं।

श्रिंसा यदि परम-धर्म है तो यह भी सच है कि उस धर्म के श्रपलाप का श्रनिष्ट परिगाम श्राने ही वाला है। क्योंकि श्रसल दिसाव में श्रिंसा की दलील नहीं दर्ज होती, श्रिंसा के काम की ही गिनती होती है। जैन-समाल जिस गहन श्रीर सूचम श्रीर परिपूर्ण श्रिंसा को मंदिरों में श्रीर शाखों में मान देता है, इसके यजाय संगत विचार यही होगा कि परस्पर वर्तमान में वह किस प्रत्यन श्रिंसा को स्थान देता है।

क्रांति शुरू हो गई है। उसका वीज इस बार गहरा पड़ा है, फ्रांस, श्रमरीका श्रोर रूस देशों-जैसी क्रांति यह नहीं है। यह सार्वदेशिक है। यह मानवता की है। हिन्दुस्तान का राष्ट्रकारण तो सिर्फ उसका माध्यम है। यह रुकने वाली नहीं है। सत्ता के हस्तान्तरित होने से इसका सम्बन्ध नहीं। पं० जवाहरलाल नेहरू के मन्त्री होने से उसे लगाव नहीं। सत्ता पर उसे नहीं रुकना; उसे तो जीवन की जड़ों को यदलना है। गांधी उस क्रांति के मन्त्रदाता भी हैं श्रीर शिल्पकार भी। लगता है कि उस क्रांति को बीच में छोड़कर उन्हें जगत से उठना नहीं है।

राजनीति परिग्रही-व्यवसाय को जीता नहीं छोड़ेगी। हो सकता है वह उसे जान-वृक्तकर जिन्दा रखे, या श्रपने साधन के तौर पर। पर शोषक व्यवसाय के दिन गये। जो यह नहीं देखता वह श्रम में है। मैं श्रीर श्राप काल-गति को रोक नहीं सकते। उससे न निभक्तर श्रपने को भले वोड़ लें, उस दुर्निवार गति को चित नहीं दे सकते। व्यवसाय श्रय श्रमिक के दिव से श्रलग बहुत काल नहीं रहने वाला है। लोकदित से उसका सन्यन्थ है, उसे लोड़ना ही होगा। लो ऐसा नहीं कर सकेगा उसे राह में द्वना या मिटना होगा।

जैन-समाज का चार्ड्स गांधी में श्रपनी घ्रमुक्तता देख सकता है। यह समय जैन-घार्ड्स के लिए घ्रमुपम है। में नहीं जानता समाज के रूप में इस ऐतिहासिक ध्रवसर का जैन लाम ले सर्वेंगे कि नहीं ? यहि ले सर्के तो मुक्ते इसमें सन्देह नहीं कि एक जयदंस्त शक्ति के वह सुत्रधार हो सकते हैं, जिसका जगत् के भविष्य के निर्माण पर गहरा प्रभाव होगा।

# मुनाफ़े की वृत्ति

इंग्लैंग्ड की लेवर-सरकार के खिलाफ बोक्ते हुए श्री चर्चिल ने कहा कि 'मुनाफ़ें को क्या श्रपराध समका जायगा? मुनाफ़ें को ग़जत उहराकर देश के उद्योग-धन्धों में जान नहीं डाली जा सकती।'

चर्चिल तो अनुदार हैं। पिछले दिनों के हैं और मुँमलाये हुए हैं। उनकी यात हम टाल दें। लेकिन इंग्लैंगड ने अभी अमरीका से जो मारी रकम उधार में पाई हैं उसके बारे में वहाँ के अधिकारी मन्त्री ढा॰ डालटन का कहना है कि 'सयकी खातिर इंग्लैंगड ने लड़ाई में जो सहा और मोंका उसके इनाम में यह कर्ज़ का भारी बोम ही उसे मिला है। अजय यह इनाम है और इतिहास वाले इसका फ़ैसला देंगे। तीन महीने की गहरी वहस और सौदे की कसाकसी के बाद कहीं मामला तय पाया है। हमने पहले चाहा कि बिना सूद कर्ज की यह सहायता मिला जाय। पर बताया गया कि व्यवहार कहीं ऐसे होता है। बात कई-कई बार तो टूटने को हो आई। अब भी कई शर्तें हैं जो हमने आसानी से और मन से नहीं मान लीं। पर फिर भी आप इसे पास कर दें। नहीं तो बताएँ, दूसरी राह क्या है?'

डा॰ डालटन की बोली से साफ है कि महाजन को महाजन से पाला पड़ा है श्रीर मुनाफ़ की वृत्ति दुनिया में मौजूद है।

राष्ट्र के भीतर सामाजिक श्रेणियों का जहाँ तक सवाल है, शायद

यह मान लिया गया है कि धीमे-धीमे करके यहै-वहे उद्योग उद्योगपितयों के पास से सरकार के हाथ आ जाने चाहिएँ। जगभग सय, जो झाजाइ हैं, उन देशों में हसी दिशा में योजनाएँ यह रही हैं। श्रपनी कांग्रेस की विक्रिंग कमेटी से निकली खुनाव-घोषणा में भी यह साफ किया गया है। सब देशों की श्रयं-नीति राज्य के श्रोर प्रजा के बीच में से उद्योगपित श्रीर पूँजीपित को घटा देने के पच में हैं। इस तरह श्रम श्रीर पूँजी का विशोध श्रीर विश्रह उत्पादन में याधक न हुआ करेगा। मानो सय कहीं यह स्वीकृत है कि शासन शासित के श्रनुसार होगा श्रीर राज्य प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगा।

इस स्वीकृति के नीचे हर सरकार की अर्थ-नीति अपने भीतर परस्पर सहयोग और समभाव बढ़ाते हुए शोपण को, यानी निजी सुनाफ़े की सम्भावना को घटाते-घटाते खरम करने की ओर है।

लेकिन अर्थ-नीति से आगे राजनीति में स्वार्थ की यदायदी को और एक-दूसरे से मुनाफा उठाने की भावना को मानो गलत नहीं सममा जाता है। एक राज्य के अन्तर्गत समाज के विविध श्रंग एक-दूसरे को सतायें और दवायें नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक जाति दूसरी को और एक देश दूसरे देश को जरूर पराधीन रख सकता है और उससे हर तरह का फायदा उठाने की सोच सकता है। तिस पर इसके लिए वह सम्य और उसत भी सममा जा सकता है।

पूँ जीवाद का श्रारम्भ स्वतन्त्र व्यवसाय से हुन्ना। वह व्यवसाय श्रय व्यक्ति के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा रहा है। न वह श्रय व्यक्तिगत गिरोहों के लिए स्वतन्त्र रहता जा रहा है। राज्य श्रोर व्यवसाय, ये दो काम श्रय हतने पास-पास श्राते जा रहे हैं कि मानो वे दो एक ही हो जार्येंगे। 'एकॉनोमिक्स' श्रोर 'पॉलिटिक्स'—शर्थ-प्रकर्ण श्रोर राजप्रकरण ये दो रहेंगे ही नहीं। ईस्ट-इण्डिया कम्पनो में से जैसे यहाँ की ब्रिटिश सरकार वन खड़ी हुई उसी तरह श्राज की सरकार, प्रतिस्पद्धी के चक्र में, व्यावसायिक स्वार्थ-संघ का रूप लिए

विना नहीं रह सकतीं।

'नेशनलाई जेशन' श्रन्द रूनी समस्या के लिए श्रद्धा इलाज जान पड़ता हो, लेकिन पूँजीवाद के विष की समाप्ति वहाँ नहीं हो जाती। हो सकता है कि इस तरह एक नये रोग 'स्टेट केपीटलिड़म' (राज्यकीय पूँजीवाद) को जनम मिल रहा हो।

मुक्ते कुछ ऐसा ही डर है। पिछली जहाई में फीजें ही नहीं लहीं, दूसरी श्रेणियाँ भी अपने रूप में लहीं। नागरिक एकाएक उसमें लगे और काम आये। यह 'टोटल वार' थी। युद्ध अब 'टोटल' अर्थात् सर्वे व्यापी तस्त्व हो गया है। एक युद्ध को पैदा करने और जहने में राष्ट्र को अब वरसों-बरस अपनी समूची शक्तियों का 'श्रखंड योग' देना आवश्यक है।

इस तरह जब तक युद्ध है यह किसी के वश का काम नहीं है कि वह उससे अलग रहे। उसके योग्य रहने के लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्र को एक छावनी की तरह तैयार और तैनात रक्खा जाय। एक देश उस रास्ते पर हो तो दूसरे किसी के उससे यचने का मौका नहीं है। इसलिए जाने-अनजाने हर देश की सरकार को 'टोटल' होने की तरफ वहना पड़ रहा है।

ये अच्छे आसार नहीं हैं। जिसे जहने के लिए ट्रेन किया जाता हो उस सिपाही को आगे-पीछे जहाई देनी ही होगी। उसी तरह जिस सुरक को धड़ाधड़ माल पैदा करके उसे वाहर भेजकर सुनाफा उठाने को तैयार किया जायगा, उसे भी उपनिवेश और मणडी देनी ही पड़ेगी। जब तक एक से अधिक कौमें और उतनी सरकार हैं, और उनमें आपस में ज्यवसाय की और प्रसुता की दौड़ है, तब तक यह हो ही नहीं सकता कि दुनिया के एक मोले माग को उनके लिए खपत की मणडी यनाये रखने की कोशिश न हो।

श्राज दुर्भाग्य तो यही है कि पिछली लड़ाई की वजह से भोला कोई नहीं रह गया है, न रंग का श्रातंक ही किसी पर वाकी है। चुप रहने की आइत भी मिटती जा रही है। इस तरह मुनाफा उठाने की नीयत को जैसे सामाजिक श्रेणियों के बीच से खतम करने की यात सोची जाती है, तो उसी तरह एक देश श्रोर दूसरे देश के बीच में भी उस नीयत को किसी तरह जायज़ नहीं ठहराना होगा।

पर यह कैसे हो ? कैसे हो कि शक्ति के हाथ में क्षी न्याय न रहे ? उपाय यही है कि मानवता का अन्तःकरण श्रधिकाधिक जागे श्रीर वह किसी सामाजिक या राजकीय हिंसा को स्वीकार करने से इनकार कर है। इसी तरह तमाम दुनिया की एक (श्रहिंसक) व्यवस्था होने का स्वप्त सब होने के निकट श्रायगा।

### पदार्थ और परमात्सा

इस विषय पर लिखने की गलती में न करता। पर जवाहरलाल जी श्रजन शय हैं। दोप उनका है।

दुनिया को सामने रखकर वे जिखते हैं। सामने हिन्दुस्तान है तो भी उसके पार दुनिया उनकी निगाह में होती है। दुनिया का पिछला इतिहास श्रीर श्रगला इतिहास। वे मानो इस इतिहास की तरफ़ मुखातिय होकर सोचते हैं।

हिन्दुस्तान के लिए वे जरूरी हैं। हिन्दुस्तान उनके नज़दीक है तो हुनिया के लिए। श्रोर दुनिया है—तो किसके लिए? इतिहास के लिए? तो फिर इतिहास किसके लिए? भविष्य— लेकिन भविष्य क्या?

खेर, वे दुनिया की तरफ कहने में अपनी तरफ ही बात कहते हैं। श्रीर दुनिया के दिल की भाषा श्रेंबेजी है। इससे अपने साथ बात करने में उन्हें श्रेंबेजी में श्रासानी होती हो तो वेजा बात नहीं।

ऐसे दुनिया को तो उनका सामना सिलता हो और हिन्दुस्तान उनके पीछे रह जाता हो तो असम्भव नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान के लिए मन्च की वात से आगे उनके मन की वात सुनते रहना भी ज़रूरी है।

इस जेल में श्रपने प्रति उन्होंने भारत का श्राविष्कार किया है।

पुस्तक त्तिस्ती है The Discovery of India स्रसल में दो वह श्राहमा-विष्कार की कोशिश ही हैं।

हिन्दुस्तान तो हिन्दुस्तानी के जरिये से छुछ ले सकता है। असल जवाहरलाल को पूरी असलियत में पाना इससे उसके लिए सुरिकल है। धूँग्रोजी पढ़े-लिखे लोग अभी गिनती-भर हैं। यह दुर्भाग की यात है। जय तक धूँग्रोजी के अज्ञान का हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य दूर हो, हमें जवाहरलालजी को सोधे नहीं किसी माध्यम से पाकर ही सन्तोष करना होगा।

माध्यम से घर्ष तो घाता है, वाकी घाने नहीं घाता। सिर्फ घर्ष तो घ्रनर्थ है। पर घ्रर्थ के घाने जो साव है, चेतना है, घातमा ई— 'साध्यम के ज़रिए उसे कैसे पाया जाय? घनुवाद घ्रधिकांश इससे 'ढाँचा होते हैं।

यह जो हो, सवाज पढ़ार्थ श्रीर परमारमा का है। मेरे नहीं, मेरे खयाज में वह जवाहरलाज जी का है। शब्द-भर मेरे हैं।

कहा कि पुस्तक 'श्रात्माविष्कार' है। श्राविष्कार में किन्तु श्रात्मा मिलती है कि पदार्थ ? यह टेड़ा मसजा है।

पदार्थ है कि परमात्मा १ है के अर्थ में परमात्मा तो है नहीं। पदार्थ अवश्य है। लेकिन उसका पदार्थत्व क्या १ कहीं पदार्थत्व में ही तो परमात्मस्व नहीं है १

हम उस विज्ञान की चाहते हैं तो पदार्थ की चाहे। श्रध्यात्म जो श्रात्मा को चाहता है, पदार्थ से उड़ता है। जी नहीं, विज्ञान जो पदार्थ में जायगा वही हमें शायद श्रात्म को भी दे देगा।

मालूम होता है कि राजनीति के टोसपन के जवाहरलाल पारीकियों के उससे भी शिधक हैं। वाबा रे, उनके साथ चलना नहीं होगा। हैसलेट का भाग्य हैमलेट ही उठा सकता है।

पर सवाज यह ऋष्याध्मियों या विज्ञानियों के लिए ही नहीं है; उनके लिए भी है जो ह्छ दुनिया में दिलचह्पी चाहते हैं। जिनके पास पैसा ज़रूरत से कम नहीं है, उनके पास ज्ञान ग्रोर संशय ग्रीर ग्रशांति जरूर ज़रूरत से ज्यादा हुग्रा करती है। ऐसे लोगों को दिलचित्यों की तलाश रहती है। उन्हें शौक चाहिए, जिससे उन शौकों को पूरा करने के निमित्त से तरह-तरह के लोगों को कमाने के तरह-तरह के धन्धे, श्रीर करने के लिए तरह-तरह के काम मिलते ही रहें।

श्रावश्यकता में से श्राविष्कार होता है। वे नहीं जानते जो श्राव-श्यकताश्चों का कम करना मानते हैं। वे ज्निद्गी को घटाते श्रोर प्रमाद को बढ़ाते हैं। तन की श्रोर मन की श्रावश्यकताएँ यहेंगी नहीं तो तन निरुद्यमी होगा श्रोर यन निष्प्राण बनेगा। इससे फुरस्त जो तन को ठहराती श्रोर मन को चलाती है, सभ्यता की खास चीज़ है। शैतान उसमें बसता है, तो भगवान को यसने के लिए भी श्रोर जगह नहीं है।

इसिलिए पदार्थ श्रीर परमात्मा के खाली मन के सवाल की, खाली समय रखने वालों के लिए प्रदर्शनी में सामने लाना श्रीर नचाना-कुदाना कोई श्रयुक्त व्यवहार नहीं है। यहे दिगाओं ने यह किया है, श्रीर जवाहरलाल किसी से कम दिग्विजयी नहीं हैं।

फिर श्रखवार निकलते हैं, जिनके विज्ञापनों को छोड़कर वाकी कालम इसी तरह के काम के लिए हैं। राजनीति और राजनीतिकों के सवालों और वयानों की उछ्जल-कृद वहाँ होते रहना ज़रूरी है। और कभी-कभी उससे गहरी वात श्रीर विवाद की छायाशों की उदक-फुड़क भी वहाँ होते रहना वेजा नहीं है। जिससे लोगों की स्थल पर जीने की-वान पके नहीं श्रीर सूदम में उतरने का ज्यायाम उन्हें सचेत रखे रहे।

कार्य जो स्थूल है, कारण उसके पीछे सुचम हो सकता है। यह के पेड़ का बहुप्पन उसके छोटे बीज के छुटपन में वन्द हो सकता है। -रती का यह महापिगढ शून्य की शून्यता पर टिका रह सकता है। -ऐसे सुचम श्रीर शून्य व्यर्थ न होकर कीन जाने ज्यादा सार्थक हों।

पर कोई जाने कि न जाने, हम जानते हैं श्रीर सब जानते हैं कि पहना, श्रोढ़ा, बिद्धाया, खाया, पिया, बरता श्रादि जी जाता है वह पदार्थ है। पदार्थ हमें चाहिए श्रीर हतनी नरूरी तीर पर घाहिए कि उसके लिए स्वराज देने में एक मिनट की देर करते हुए इंग्लेंग्ड को हम समा नहीं कर सकते। जिसके पास श्रमाव है उसे मरने के लिए पदार्थ चाहिए। श्रतिशयता है उसे प्रमुता के मोग के लिए पदार्थ चाहिए। श्रतिशयता है उसे प्रमुता के मोग के लिए पदार्थ चाहिए। ऋहाँ है वह (जगह या श्रादमी) वहाँ हाय-हाय नहीं मची है ? हाय-हाय पदार्थ की, शीर इसे पदार्थ की।

लेकिन परमास्मा ?

वह नहीं है।

तो ये सब कितार्वे, और विद्या श्रीर विद्वान् श्रीर तीर्थ शीर मन्द्रिर श्रीर श्राँस् श्रीर प्रार्थना श्रीर प्जा सब क्यों श्रीर किसके लिए हें ?

छोड़िए, छोड़िए। सब है और सब-कुछ है। लेकिन हमें गम्भीरता नहीं, स्वाद चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि खाये-पिये हुए हैं। इसिंजिए ख़ुराक एक-दम नहीं चाहिए। सिर्फ घटनी का चटरवारा चाहिए।

जी, श्रच्छा, हम श्रौर हमारा सय श्रासमान श्रौर घरती के योच हरा है। श्रासमान साफ़ श्रौर कोरा है। धरती हरी श्रौर मैंजी है।

इस धरती में टेड़ी-सेड़ी जड़ें दालकर श्रासमान को देखने की कोशिश में तरह-तरह की हरियालियाँ यहाँ दीखती हैं। उनमें एक हरियाली श्रादमी है। उन हरियालियों के शीर्ष पर फूल खिलते हैं श्रीर फल लगते हैं। उनके सिरों पर नाज के मूमर मूल श्रात हैं शीर याली-पत्ते भी कटकते हैं। श्रासमान की तरफ़ टटकर श्राते हुए श्रादमी के शीर्ष पर कविता के छुन्द लगते हैं, श्रीर कल्पनाश्रों के सपने लहर श्राया करते हैं।

कहाँ है श्रासमान ? श्रीर क्या है वह ? सचमुच पूझा नहीं है। धरती में गुरुव का श्राकर्षण है। श्रीर सबको वह श्रपने में ले खींचती है। फल लगता है तो टूटकर धरती पर श्रा रहता है। फूल जिलता है तो मुरमाकर धरती पर सो रहता है। श्रादमी मरता है तो राज में श्रा मिलता है। सपने उड़ते हैं तो कागज या पत्थर या मिट्टी पर विछ रहते हैं। धरती की खींच श्रमोघ है श्रीर उसमें ही सबको जा रहना है।

फिर भी धरती के भीतर से उठकर ऊपर की छोर जाने वाली हरियाली क्या है ? छोर क्यों है ? गुरुत्वाकर्षण से ठीक उलटी दिशा में उबरने की छनिवार्यता क्यों है ?

धरती श्रौर श्रासमान नहीं मिलते। चितिज मात्र श्रम है। धरती जो सत् श्रौर श्रासमान जो केवल श्रज्ञान श्रौर श्रसत् हे—दोनों में मेल कैसा ? दोनों के बीच श्रसम्भवता की खाई है।

शायद खाई वह है। पर जड़ जिसकी घरती में होकर, हदय जिसका स्रज की तरफ खुला है उस फूल में क्या घरती श्रीर श्रासमान दोनों का रस नहीं? उस रस में क्या दोनों का ऐक्य नहीं है? श्रीर वह श्रादमी जिसका पैर घरती पर चलता श्रीर सिर श्रासमान में उठता है, क्या दोनों की वर्तमानता, दोनों की सिद्धि श्रीर दोनों का समन्वय नहीं?

लेकिन क्या वह पदार्थ है ? क्या फिर वह परमात्मा है ? किन्तु

### दर्शन ज्योर उपलव्धि

यहुत पहले की बात है। रावलिए जी जाकर पता चला कि साधियों का विचार वहाँ से पैदल काश्मीर जाने का है। मेरे लिए यह नई यात थीं, लेकिन औरों से पिछड़कर और हारकर अकेले पड़ जाने की इच्छा न हुई। आखिर तय हुआ कि काश्मीर की राह पकड़ने से पहले चलो सात-आठ मील दूर के एक गाँव चलकर पड़ाव डालें। वहाँ पाँच-सात रील ठहरेंगे। फिर जैसा होगा आगे के लिए सोच लेंगे।

गाँव हिमाचल के चरणों में यसा था। यहाँ से चड़ाई शुरू हो जाती थी। उत्तर की श्रोर देखों तो एक के याद एक पर्यत की पाँत के श्रातिक कुछ दिखाई न देता था। श्रासपास पहाड़ियाँ याँ दितरी थीं कि तरतीय न थी। उनकी चोटियों पर यही-यही चटानें श्रापस में श्रज्ञय कोण बनाती हुई स्थिर थीं। ऐसी कि श्रव गिरीं, श्रव गिरीं; पर सम्भवतः शताब्दियों से बैसे ही टिकी थीं। उनका मेर समस्र न श्राता था। उनकी भाषा हमें श्रास न थी।

गाँव में एक स्रोत क्रुटता था जिसका पानी आगे जाकर नदी का रूप ले उठा था। आरम्भ में उसी पर एक कुंड बना था। नाम था, सीता-कुंड। सीताजी वहाँ आई होंगी कि नहीं, यह कौन जाने। पर भारत में क्या कोई ऐसा कोना है जो रास-सीता के नाम से पवित्र न हो। वे समस्त भारत के हैं घोर कोई ऐतीह के सम्वेपक विद्वान् राम श्रीर सीता की यात्रा के मार्ग को चप्पा-चप्पा तय करके यताने चलें कि शेप स्थानों से उनका सम्पर्क नहीं है, तो यह जानकरी विशेष प्रभाव उत्पन्न न करेगी। यथार्थ राम के पाँच श्रमुक सीमा के मार्ग पर ही पड़े हों, किन्तु उनकी चरण-रज को भारत के कोने-कोने में फेलने से कोई रोक नहीं सकता। राम श्रय श्रात्मा है, श्रीर वह भारत के श्रणु-श्रणु में ज्याप्त हैं। सीता-कुण्ड होने के लिए स्वयं सीता माता को उस कुण्ड तक श्राने की श्रावश्यकता यिकचिंत् भी नहीं है। लोगों की श्रद्धा ही इसमें पर्याप्त हैं। इसी में से स्थान तीर्थ चन सकता है श्रीर सामान्य भी महिमायुत हो सकता है।

सवेरा हुआ कि हम लोग पास की एक पहाड़ी की चोटी पर जा पहुँचे। हवा वहाँ की स्चम होती और हमारी तिबयत एकदम हरी हो जाती। मावन-न्यापार का भार छूट रहता और हम सामने की विराट् अपारता में सुग्ध हो रहते। पहाड़ों का अन्त न था और उनकी शोभा का पार न था। धूप उन पर खेल कर भांति-भांति के रंग उपजाती और छाया बादल के साथ आँख-मिचोनी रचकर विचित्र दृश्य उपस्थित करती।

सबेरे यही थ्रोर शास भी यही। थ्रोर कभी दूसरे थ्रोर तीसरे पहर भी यही। पहाड़ का नया स्वाद था थ्रोर जीवन की नई-ही-नई छुटी थी। जब होता दौड़ते थ्रोर पहाड़ पर जा पहुँचते। वहाँ जहाँ वस ऊपर थ्रासमान हो थ्राता था थ्रोर श्रादमी जहाँ से इतना नीचा जगता था कि हो ही नहीं। हम वहाँ पहुँचकर हठात् दूर की उन यक्षीं जी चोटियों को देखते जो कभी चाँदी की तो कभी सोने की दीखतीं। उन पर थ्राँख ठहराना सुरिकल होता। संध्या के समय वहाँ नाना वरण की श्राभा खेल उठती थ्रोर हम पुलक से भर श्राते।

उस समय हम में से एक गान छेड़ता श्रोर हम तन्मय हो जाते। जी होता वहाँ से टलें ही नहीं। उस शुभ्र महिमा के दर्शन पीते ही रहें। पर हाय रे मनुष्य की श्रावश्यकताएँ! नीचे हमें श्राना ही पड़ता। आते थौर देखते कि रहते हम निम्नपर ही हैं, ऊपर इन्ड क्यों के लिए ही एठ मर जाते हैं। देखते कि रात को तंग कोठिरयों में ऊपर कम्यल खीर रवाई लेकर हम लोग सो रहे हैं। जैसे न्यित हमारी यही है। मुक्तता तो एक विलास है जो अपचाद की तरह दुर्लम है। हम पाँच-नात रोज उस गाँव में रहे। सवेरे-शाम नित्य ऊपर जाकर खीर पर्वत के किम-मिपडत शिखरों को देखकर चिकत थीर धानन्दित होते, स्पन्दित थीर मुखरित होते। तब संगीत हममें से फूटता खीर काव्य थीर दर्शन। एक विलच्य आकुलता और विह्वलता हमें अभिमूत कर लेती। जी होता कि वस उसी में हो रहें, किसी भी और करने-धरने से एउइम सरोकार छोड़ हैं।

लेकिन देखा कि गाँव को श्रय पीछे इसके हमें यहाँ से झागे पर जाना होगा। कास्मीर पहुँचना है और यह जो स्वप्न-सा शुध्र है, उज्ज्वल हतना कि श्रवास्तविक, उसी का प्रस्पन्न करना है।

स्थान छोड़ते हमें अच्छा नहीं लगा। हममें से आशय सुके। उस आनन्द से यहे आनन्द की जैसे सुके चाह न थी। उसका अभाव न था, आवश्यकता न थी। जो स्वप्न है वह इसी कारण मनोरम और आन-न्द्दायक है। प्राप्ति में से उसकी क्या अधिकता और प्राप्त हो जाएगी पाने में से कहीं उन्दे यह खोन जाय। दर्शन है, फिर उससे अलग उप-लाट्य क्या ? उपलंटिय की फिर माँग मी क्यों ?

लेकिन हुद्ध था जो हमें खींचे लिए जा रहा था। दर्शन में से उप-स्निध की तृष्णा श्रीर श्रनिवार्य हो श्राई थी। देखा है, उसको पाना भी होगा। न देखते तो हुद्ध न था, देख लेकर उसे पाए विना किया कैंसे जाएगा। देखा रूप जाता है, पाने के प्रयास में वह रूप चाहे विकार ही जाय वो भी उस रूप के खोव को पाने के प्रयास से सुटी हहीं है।

श्रवः कसर से लोई-सम्बल वॉथकर हम लोग वड़ चले ।

दिन्तु यहने पर पाया कि सब दर्शन हम से खो गया है। जंगल ही जंगल है। चारों श्रोर काह हैं, कंखाद हैं। पेट हैं शीर पत्थर हैं। पग- डणडी-सी राह चली जा रही है, जिस पर जगह-जगह से श्रौर राहें फटी दीखती हैं। सुक्तता नहीं है, श्रपान्ता नहीं है। विस्तृति नहीं है; विक्क सब कहीं संकीर्णता है। श्रास-पास श्रवरोध है श्रौर बन्धन है। सफेद होकर जो वर्फ धृप से कक्कका कर श्रांखों को चकाचोंध के विस्मय से विस्मित कर देता था—वह कहीं नहीं है। जैसे वह केवल माया दृश्य था। मानो वह शुद्ध मिथ्या ही था। श्रव तो चहुँ श्रोर कटीले काइ हैं श्रौर जुकीले पेड़। चारों श्रोर वाधाएँ ही हैं श्रौर श्रवरोध श्रौर बन्धन। जैसे इनसे श्रतीत होकर किसी श्रीर तक्त्व की स्थिति ही नहीं है।

फिर भी हम बढ़े जा रहे हैं। कहाँ ? किघर ? क्यों ? कभी-कभी तो जैसे इन प्रश्नों का उत्तर भीतर श्रनुपस्थित हो जाता है। कमर से सामान बँधा है श्रोर हम पैदल चल रहे हैं। सड़क पर सवारियाँ जाती हैं श्रीर हम पाँव-पाँव चलने वाले राह बचाने के लोभ में जहाँ होता हैं पगडण्डी का सहारा थाम लेते हैं। कई बार हो गया है कि पगडण्डी ने हमें श्रेंथेरे में ला छोड़ा है। वहाँ से श्रागे राह सुमने का कोई उपाय नहीं रहा है। तब मार्ग की निधिड़ता में यात्रा का लच्य जैसे हमसे खो गया है। ऊपर या सामने दीखने को कुछ नहीं रहा है, सिर्फ माइ-मंखाड़ की निधिड़ता ही उपस्थित रही है।

दस समय हमने क्या किया है ? निस्तार पाने के लिए, राह पाने के लिए, हमें क्या सूक्ता है ? जानकर आप को विस्मय होगा कि उस समय चारों श्रोर की तरफ से हमने श्राँखें वन्द कर ली हैं। जो-जो कुछ दीखने के लिए हमारे चारों श्रोर हठात् घिर श्राया है, श्राँखें वन्द करके इच्छापूर्वक हमने उसका इनकार किया है। सब तरफ घना जंगल है। श्राँख सूँ दकर हमने कोशिश की है कि उसको नहीं कर दें। उस समय पलकों में श्राँखों को कस के मीचकर हमने उसको देख लेना चाहा है जो श्रासपास किसी प्रयत्न से नहीं दीखता, वही श्रुभ धवल्द-सौन्दर्थ जो नहीं सालूम कहाँ है, है भी कि नहीं—पर जो श्रवश्य इन्हीं श्राँखों के

स्वप्नों में एक रोज़ हो क्तमा या उस दर्शन को श्रांस यन्द्र कर हमने श्रपने श्रन्द्र जगाया है श्रोर वहीं से शपने कदमों को चलाने के लिए दिशा प्राप्त की है। सह याहर कहीं नहीं है, चहुँ श्रोर सबन श्रद्यां हें फिर भी श्रवरोशों से लड़ते-सगड़ते किसी एक मन-चीती दिशा को पकड़कर हम बढ़ते ही चले गए हैं। विपत्ति-पर-विपत्ति श्राई है, सभी श्रसुविधाएँ सेलनी पदी हैं। पैर कट गए हैं, वख फट गए हैं। पर मन सपने में वैधा स्वस्व रहा है श्रीर हम करके नहीं हैं, चलते ही गए हैं।

ऐसे लम्बी राह का भी श्राखिर पार श्राया है।

पाँव-पाँव चलकर भी राह नप ही गई है और हम कारमीर पहुंचे हैं। कारमीर से आगे वहाँ भी पहुंचे हैं जहाँ वारहों मास वर्फ रहती है। उन चोटियों पर खेले हैं जिनकी सककशहट आँखों को वन्द कर देवी रही है?

कहना सुरिकल है कि हिमालय की तलहरी से देखी नहें उन यर्फीली चोटियों की नाना-वर्ण श्रामा के दर्शन का सीन्दर्य कम था। लेकिन स्वयं उन शिखरों के विहरण के श्रानन्द से श्रवस्य ही दह नूसरे प्रकार का था। शायद उस श्रन्तर में वह सब वष्ट श्रीर श्रवास समाहर सार्थक हो सकता है, जो वहाँ तक की मंजिल पूरी करने में हमें भुगतना पड़ा।

तय से मानता हैं कि दर्शन में की दूरी है वह कितने भी दहें सौन्दर्भ का कारण हो, उपलब्धि में वह बाधा ही है। दर्शन इस तरह श्रवधार्थ है, बद्यपि वही हैं जो यथार्थ की श्रोर की पात्रा में मनुष्य द्वा सम्यक्त हो सकता है।

# दोनों व्यक्ति हैं

एक वार की वात है कि सारत के एक प्रमुख व्यक्ति के घर पर खासी सण्डली जमा थी। पच्चीस-तीस जन रहे होंगे। सब भोजन कर रहे थे श्रोर वातावरण घरेलू था। वहाँ खी श्रोर पुरुप दोनों ही थे। सभी गण्य-मान्य थे श्रोर लगभग समाज की प्रथम श्रेणी के थे। बात-चीत श्रारम्भ होने पर वहाँ देखा गया कि जैसे उपस्थित लोगों से दो वर्ग-वन गए हैं। पुरुष एक श्रोर, खियाँ दूसरी श्रोर। ऐसा श्रनायास ही हो गया। बाद पड़ता है कि सीमाप्रान्त के गाँधी श्री श्रव्हुलग़फ्कार खाँ तो वहाँ एक ऐसे श्रादमी थे जो मानो खी को श्रपनी रचा में लेकर उसके पच में वोल रहे थे। शेष पुरुप इधर थे, तो खियाँ दूसरे पच में। हो सकता है कि खाँ साहब भी मानो कृपा-भावनापूर्वक उधर की कह रहे हों। स्मरण होता है कि किसी युवती ने उस समय शायद उन्हें कहा भी था कि श्रापकी रचा की हमें ज़रूरत नहीं है, श्राप भी पुरुष हैं।

उस मगडली में चुने हुए लोग थे। खी श्रीर पुरुष के घीच वहाँ श्रासमानता की कोई भावना न थी। संघर्ष या विरोध में कोई विश्वास रखने वाला नहीं था। सब श्रापस में सहयोग चाहते थे श्रीर एक-दूमरे की उपस्थित में कोई भी श्रातंक या श्रासमन्जस श्रनुभव करने के श्रादी नहीं थे। सब ऊँची शिक्षा पाये हुए थे श्रीर सार्वजनिक जीवन में बरा- यरी की हैसियत से मिलने-जुलने के श्रम्यासी थे। फिर भी माल्म हुन्ना कि खी खी है, पुरुष पुरुष है। श्रीर उस भाव में दोनों को श्रपना पह हो जाता है।

यह एक बढ़ी किटनाई है। मैं पुरुप हूँ तो छी छपने सम्यन्ध में मेरा निर्याय क्यों सुनने लगी ? श्रीर श्रगर छो हुछ कहे तो उसकी ही बात पुरुप के पक्ष में श्रथवा निष्पक्ष क्यों होने वाली है ?

वो प्रश्न होवा है कि स्त्री धौर पुरुष के बीच के सम्बन्धों को नियत करने वाली सचाई कैंसे मालूम हो। क्या वह उस व्यक्ति से मालूम होगी जो न स्त्री है, न पुरुष है ? ऐसा व्यक्ति नपुंसक हुआ करता है। धौर वह खो-पुरुष दोनों को तो क्या, एक को भी नहीं समक सकता।

फिर भी फ़ैसले के लिए वह न्यक्ति चाहिए जो स्वेन्छ। एवं क मानो नपुंसक यन सकता हो। उसके मन की वृत्तियों में को के प्रति कामना न हो, न पुरुपत्व के प्रति चाहना हो। वह तटस्य हो। राग-दिराग न रखता हो। ऐसा होकर भी एकर्म बनवासी वह न हो। उसे काफ़ी संसारी होना चाहिए।

ऐसा व्यक्ति इस लोक में कहीं पाया गया है ? क्या वह हो भी सकता है ? शंकाशील को ऐसी शंका करने का श्रवकाश है।

फिर भी हम-श्राप एकदम वैसी समता से गून्य हैं, तो नहीं। भोगी-से-भोगी भी किन्हीं-न-किन्हीं की श्रदेसा प्रयने में तटस्य-वृत्ति रखता है। पिता होकर हम कन्या में कन्या-वृद्धि रखते हैं कि नहीं? माँ को माँ मानते हैं श्रीर यहन को यहन की तरह देखते हैं। क्या हम उस वक्त यह भूत बाते हैं कि कन्या, माता श्रीर यहन तीनों ही स्प्रियों हें? नहीं, भूल नहीं जाते। लेकिन फिर भी श्री शब्द में को ध्विन श्राती है, वह इन नातों में मानो हमारी निगाद से एकदम नीचे रह जाती है। श्रोई तय उलक्तन नहीं पैदा होती, न विकार की सन्भायना होती है। पर श्रगर एडिवे कि कौन हम-श्रापमें प्री तरह विकार-हीन है, तो--?

इस जिहान से उचित मालूम होता है कि हम छी-पुरुष-सम्बन्धी बहस न उठाया करें। क्योंकि तब पुरुष उस प्रश्न को पुरुष की फ्राँखों से देखेंगी। श्रौर चूँ कि वे दो हैं, इससे दृष्टियाँ भी दो हैं, दृष्टिकोण भी दो हैं। सो पन्न पड़े विना न रहेंगे श्रौर तनाव हो जायगा।

होना यह चाहिए कि प्रश्न को सामान्य नहीं, विशिष्ट बनाकर देखा जाय। खी-पुरुप के सामान्य प्रश्न का निपटारा करने कौन आयेगा? उसके लिए तो किसी द्वन्द्वातीत महान्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यक्ति, देहधारी, कठिनाई से ही मिल सकेगा। क्योंकि जहाँ देह है वहाँ लिंग-आदि भी हैं। पर सामान्य से विशिष्ट पर आ जावें, तो कमला और कमलकुमार के बीच का मगड़ा ऐसा हर-कोई आदमी खूबसूरती से निपटा सकता है जिसके लिए कमला और कमलकुमार दोनों एक-से पास या एक सरीखे दूर हैं। वह व्यक्ति सर्वथा मोह-सुक्त हो, इस दावे की ज़रूरत ही नहीं है। उस ख़ास केस में वह मोह नहीं रखता हो, इतना ही काफ्री है।

इसी प्रकार हम समाज में चला करते हैं। हम सभी अपूर्ण हैं। फिर भी एक-दूसरे के काम में आने के लिए परस्पर विश्वास और ' श्रिवकार का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही समाज की मर्यादाएँ वनती हैं और आवश्यकवाएँ पूरी होती हैं।

श्रसल में खी श्रौर पुरुष का प्रश्न केवल स्त्री श्रौर केवल पुरुष के प्रश्न के तौर पर कभी सामने नहीं श्राता। वह तो कृत्रिम प्रश्न है श्रौर वाद-विवाद या बैठक-श्रिधवेशनों में ही उठाया जाता है। यह श्राशय नहीं कि लेख-विचार में या सभा-समितियों में उसका उठाना एकदम वेकार है, या कि छल है। पर यह खूब श्रच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सार्वजनिक प्रश्न जब तक व्यक्तिगत रूप में पकड़ में नहीं श्राता तब तक उसकी सार्वजनिकता सच्ची नहीं है। कमला या कमलकुमार

श्रौर विमला या कमलकुमार की श्रपनी कठिनाइयों को जो सार्वजिनक निर्णय नहीं छुवा है, उसकी सार्वजिननता संदिग्ध है।

आज इस सम्यन्ध में चलने वाले आन्दोलनों की आलोचना यही है। वे व्यक्ति तक आकर श्रून्य हो जाते हैं। ऊपर-ऊपर तो उनमें यहुत धर्म रहता है और यहुत तर्क रहता है और यहुत ध्रनिवार्यता-सी भी रहती मालूम होती है, पर तत्काल में और धसल में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। प्रस्ताव तो गम्भीर और सुन्दर पढ़ा जाता है, पर उसके सहारे जीवन एक का भी सुन्दर और गम्भीर यनने में नहीं धाता। इससे खी-पुरुष के प्रश्न को छित-सामान्य यनाकर छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसा करने से स्त्रियों ध्रपने स्त्रीत्व को लेकर चेतेंगी, जिसके जवाय में पुरुषों में धहंता जागेगी। इससे फिर स्त्री छिड़ उठेगी और परिणामतः पुरुष और हठीला होगा। फिर स्त्री सुनौती पर ही भा तुलेगी। इस तरह कोरी यदायदी और तेज़ातेज़ी पदा होगी और चक्कर चकरीला यनकर रह जायगा।

सच यात यह है कि पुरुप पूर्ण नहीं है, स्त्री भी पूर्ण नहीं है। कोई एक अकेला नहीं रह सकता। एष्टि का नियम हो यह है। सहयोग अनियार्य है और सम्पर्क भी अनिवार्य है। सम्पर्क तजकर एकाकी यन रहने की सीख आदिकाल से दी जाती रही है। श्रय भी वह यन्द्र नहीं है। पर उससे जो उपकार हुआ, सो तो कौन जानता है श्रपकार हुआ, वह स्पष्ट है। वह सीख चली नहीं, चल भी नहीं संक्रों। सम्पर्क अनिवार्य है और जंगल में भागकर भी मन में चलने वाली तस्वीरों को और सपनों को खतम नहीं किया जा सकता। श्रपने में श्रादमी कहीं भागेगा ? और स्थूल सम्पर्क ही सय-कुछ नहीं है, प्योंकि सुदम खुद स्थूल को श्रीनवार्य यनाता है।

इससे ब्रह्मचर्य का उपदेश वो समाधान के लिए काफी नहीं। यह व्यक्तिगत साधना का इष्ट तो बन सकता है, लेकिन सीधे समाज की उल-कत को वह नहीं सुलकाता। श्रीर श्रगर कहीं प्रस्वचर्य की साधना श्रसामाजिक रूप पकड़ गई, जैसा कि हुआ है श्रीर होता है, तब तो उससे उलमन उल्टे बढ़ ही जायगी।

स्त्री-देह के प्रति घृणा श्रौर तिरस्कार की भावना के श्राधार पर ब्रह्मचर्य को प्रष्ट बनाने की कोशिश की गई है। किवयों ने गईणीय विशेषणों को हूँ इन्हूँ इकर इस प्रसंग में प्रयोग किया, है। लेकिन उससे श्रमर्थ ही हुआ है, ब्रह्मचर्य का हित उससे किञ्चित् भी नहीं हुआ। घृणा के श्राधार पर कभी कोई इष्ट-साधन हो सका है? जिस चित्र की दृदता के मूल में घृणा श्रौर द्वेष-जैसा कोई प्रतिक्रियात्मक भाव है, वह दृदता ही नहीं है; वह श्राडम्बर है श्रौर एक दिन उसको दृह रहना है।

ऐसी सब शिचा जो पुरुष में स्त्री के लिए श्रीर स्त्री में पुरुष के लिए हीनता की भावना पैदा करती है, त्याज्य है; पुरानी पुस्तकों में हो, चाहे वह श्राष्ट्रितिक किताबों में हो। परस्पर हीन-भाव रखना विद्यातक ही हो सकता है, विधायक नहीं हो सकता है, घृणा घृणा को जन्म देगी श्रीर हीन-भावना हीनता को बढ़ाएगी।

े पर सच यह है कि प्रेम श्रनिवार्य है तो युद्ध भी श्रनिवार्य है। प्रेम में युद्ध गिभत है श्रीर हमारा समाज का संगठन इस श्राधार पर खड़ा हुश्रा है कि हम प्रेम के प्रेम-तत्त्व को तो सुरचित रख सकें, पर उसके साथ चलने वाले स्वस्व श्रीर ईप्या श्रादि भावों के श्रनिष्ट से यथा-सम्भव यच सकें।

मानव-समाज ने श्रादि-दिन से इस दिशा में परीच्या किए हैं। स्वभाव-प्राप्त प्रवृत्तियों को व्यक्ति कैसे नृप्त करता चले कि वे समाज-साधन में उपयोगी हों श्रीर श्रापाधापी न बढ़े ? इस प्रश्न के समाधान में ही मनुष्य-जाति के पुरुषार्थ श्रीर प्रयत्न का मार्ग वनता रहा है। श्राज दिन जो सामाजिक संस्थाएँ हमारे पास हैं, मानव-जाति के इसी श्रध्यवसाय की वे फलस्वरूप हैं। इसी हेतु विवाह है, परिवार है, संपत्ति श्रीर मान-सम्मान श्रादिक भावनाएँ हैं।

प्रेम श्रीर मैथुन में श्रन्तर है। मैथुन प्रकृतिगत है, पर प्रेम में वेदना

है। मैंथुन देहल हैं, प्रेम उत्तरोत्तर देहातीत । प्रेम में सहने की सामर्प्य चाहिए। दह श्रायास-साध्य है। मैंधुन तृष्ति-रूप हैं, प्रेम श्रभाद-रूप हैं।

समस्या तृति के प्रश्न पर ही श्राकर खड़ी होती है। लिप्सा तृति माँगती है। जहाँ लिप्सा है श्रोर तृति की माँग है, वहाँ कगड़ा धाने ही खड़ा है।

मानव-विकास की साधना यह है कि प्रेम में पीड़ा श्रधिकाधिक सही जाय, श्रीर जिप्सा कम-से-कम रह जाय। श्रथीत प्रेम के साथ तृप्ति का प्रश्न तनिक भी जुड़ा न रहे। प्रेम का हक मनुष्य का कोई नहीं छीन सकता। ऐसा हक धर्म होता है। पर तृप्ति मौंगने का टसका हक नहीं है। तृप्ति के प्रश्न में समाज का दखल श्राता है। समाज-धर्म को नियाहकर ही व्यक्ति तृप्ति चाहे तो पा सकेगा, श्रम्यथा नहीं।

इस माँ ति आरम्भ से व्यक्ति और समाज में खींचतान चली था रही है। श्रपनी वृत्तियों को लेकर ही व्यक्ति चलता है, लेकिन समाज में होकर उन वृत्तियों को खुली परितृष्ठि मिल नहीं सकती। तय क्या हो ? संघर्ष तो श्रनिवार्य ही है पर प्रश्न है कि संघर्ष का निपटारा क्या हो ?

च्यक्ति प्रेम करता है श्रीर उस प्रेम में श्रमुक को पा लेना चाहता है। मानिए कि कमला कमलङ्मार को पाना चाहती है। लेकिन विम-लक्षमार विमला को चाहता है, श्रीर विमला उधर कमलङ्मार को चाहती है। ऐसा होता देखा जाता है। शायद सदा ही ऐसा होता है। प्रेम की गति निराली है। जाने वह किस नियम से चलता है!

श्रम प्रश्न यह होता है कि मनमानी गति से श्रांतने वाले स्वरंप-भावनापूर्ण उस प्रेम को लेकर समाज क्या करे ? विभला, कमला या विमल्कुमार श्रीर कमल्कुमार में से किसी एक के भी मन श्री दो सक तो स्पष्ट है कि उससे किसी हूसरे का मन श्रवरंप टूटेगा। समाज किस एक की रहा में किस दूसरे की यिल दे ? प्रेमनात्र प्रेमी को न शाहे तो क्या हो ?

फिर ऐसा प्रेम कोई स्थिर तत्त्व भी नहीं होता। उसका श्राधार रहता है। तय समस्या श्रीर भी विपम हो जाती हैं।

हम देखें कि इस प्रेम में चाह विद्यमान है। जहाँ पीड़ा की स्वीकृति के श्रतिरिक्त कुछ माँग भी है, कामना है, तो उस प्रेम में लिप्सा है। वहाँ ईप्या श्रा जाती है, जिसकी पुँछ में कलह वैंधी रहती है।

पर प्रेम जब कि धर्म है, जिप्सा श्रधर्म है। प्रेम सामानिक है। उससे सहानुभूति का विस्तार होता है। लेकिन जिप्सा श्रसामानिक है। उससे छीन-कपट बढ़ती है श्रीर 'मैं-त्' की भावना पैदा होती है।

सो लिप्सा जहाँ श्राई वहाँ बीच में समाज को दखल देने का हक भी श्रा ही गया।

समाज-नीति उसी हक के आधार पर खड़ी है। सदाचार की संस्था उसी निभित्त निभित्त है।

जातियों और मुक्कों में श्रलग-श्रलग मान्यताएँ हो सकती हैं। कहीं सदाचार की धारणा यहुत सँकरी है। कहीं वह यहुत हल्की है। कहीं विवाह किसी तरह का है। दूसरी जगह श्रीर ही तरह का है। एक जगह जो सम्बन्ध व्यभिचार सममा जायगा, दूसरी जगह वही धर्माचार सममा जाता है।

ये भेद हो सकते हैं। लेकिन एक बात सब जगह है। द्राड का विधान सब समाजों में है श्रीर व्यक्ति को मनमानी करने का हक कहीं नहीं है।

इस स्थित को किसी प्रकार भी सममा जाय और कोई भी भाषा उसे दी जाय, यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की लिप्सा उसी हद तक तृस हो सकेगी जहाँ तक कि उस समाज की सहन-शक्ति होगी। यानी, जहाँ कि उस समाज की ओर से (दण्ड-विधान की) सीमा लिंची होगी। जितनी समाज की शक्ति बढ़ती जायगी, उतनी ही व्यक्ति की लिप्सा (स्वार्थ) को कम होना पड़ेगा। उन्नत समाज में व्यक्ति संयत होगा। इसी भाँति उन्नत व्यक्ति वह सममा जायगा जिससे समाज नष्ट नहीं, पुष्ट होता है।

इस जिहाज़ से न्यक्ति की उन्नति इसमें है कि वह स्वयं श्रवनी इच्छाओं पर विजय पाता चले, क्योंकि इसी में समाज की उन्नति भी है। न्यक्ति की श्रापाधापी समाज के संगठन-सूत्रों को कमज़ीर करती है श्रोर उस न्यक्ति को भी श्रन्तवः श्रसहिष्णु यनाकर जीर्ण कर डालती है।

स्त्री-पुरुष के जिस सम्बन्ध के बारे में उलक्कने उपस्थित होती है, वह है दाम्पत्य-सम्बन्ध । प्रश्न यों और रिश्तों में भी उठते हैं। पर पेची-दगी उसी सम्बन्ध के बारे में अधिक अनुभव की जाती है। क्योंकि कर्त्तव्य से हटकर उस सम्बन्ध को भोग और स्वत्वाधिकार पर भी आधित समका जाता है।

एक नई भाषा चल पड़ी है जिसमें कि प्रेम और विवाह को परस्परविरोधी देखा जाता है। लोग उसमें प्रेम की छूट चाहते हैं चौर यहाँ
तक कि विवाह को समाप्त कर देना चाहते हैं। विवाह को वे छानिष्ट
मानते हैं चौर कहते हैं कि समाज में सुविधा उससे पैदा नहीं होती है;
यिक क्लेश बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं चौर छन्ति भीतर द्वी रहने के
कारण व्यक्ति चौर समाज के जीवन में तरह-तरह की विषमताएँ पैदा
हो जाती हैं। सम्भोग एक स्वाभाविक छत्य है चौर रोक-धाम की उस
पर छावश्यकता नहीं हैं। विवाह छगर समाज के लिए छावश्यक हो
भी तो वह इतना सुलम चौर सस्ता हो जाना चाहिए कि नहीं के
बरावर। विवाह कर लिया तो अच्छा। पर जब उससे छर्चि हो तो
उस विवाह को तोड़कर दूसरा विवाह करपट क्यों न हो आप ? इससे
खशी छायम रहेगी चौर तन्द्रहरूती ज्ञायम रहेगी।

परिचम का समाज शायद इस दिशा में हिन्दुस्तान के समाज से कुछ श्राते हैं। वहीं विचाह श्रट्ट तो है ही नहीं, यक्ति काफी सट्ट हैं। वहीं सम्भोग के प्रति भी उदार भावना है।

उदारता तो समक में श्राती है। पर व्यक्ति के लिए यह मरमाने-

पन का मौका उस श्रवस्था से पहले तो शायद श्रनिष्ट ही करेगा जय तक कि व्यक्ति पूरी तरह समाज-हित में मिल नहीं जाता; यानी लिप्सा का शिकार होने से यच नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जय तक श्रपनी प्रकृति में समाजधर्मी नहीं हो जाता तय तक दाम्पत्य समाज के दख़ल से बाहर का विषय नहीं हो सकता। श्रीर तब कुछ-न-कुछ उसकी विधि श्रीर मर्यादा होनी भी ज़रूरी होगी।

श्रमल में वे सव श्रान्दोलन जो मुख्यता से श्रधिकार की चेतना को लेकर चलते श्रीर चलाए जाते हैं श्रीर जिनमें कर्तव्य की भावना उतनी ही प्रमुख श्रीर सजग नहीं है, वे न्यूनाधिक भोग-मूलक हैं श्रीर लिप्सा के श्राधार पर खड़े हुए हैं।

इस तस्व को पहचान में रखकर परस्पर के व्यवहार में जो संघर्ष श्रीर प्रश्न खड़े हों उनका श्रमुक विशिष्ट परिस्थितियों में जो निपटारा हो, कर लेना चाहिए। नहीं तो सामान्य रूप से स्त्री श्रीर पुरुष का प्रश्न छेड़कर उस सम्बन्ध में वाद-विवाद उत्पन्न करके सम्भावना यह हो आती है कि पति-पत्नी में ही नहीं, भाई श्रीर यहन में, माता श्रीर पुत्र में, पिता श्रीर इन्या में, या किसी कालिज के एक वर्ग के सहपाठी झात्रों श्रीर छात्राश्रों में, समाज के सहकर्मी स्त्री-पुरुष कार्यकर्वाश्रों में सहयोग की जगह स्पद्धी श्रीर वदायदी की भावना होने लग जाय। जहाँ उसके बीज हैं वहाँ विरोध ठना ही रखा समसना चाहिए। हमें इस प्रकार व्यवहार करने की स्नावश्यकता है कि जिससे स्त्री-पुरुप में श्रपनी-श्रपनी भिजता की चेतना भड़के नहीं, बल्कि मन्द हो। स्त्री में इस व्यक्तित्व देखें श्रौर पुरुष में भी उसी का लिहाज़ खें। स्त्री का स्त्रीत्व श्रौर पुरुष का पुरुषत्व जब कि निस्सन्देह उन दोनों की स्थितियों में कुछ भेद पैदा कर देते हैं, तब उस भेद पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देकर यह नहीं समक्तना चाहिए कि इन दोनों में सामान्यता नहीं है या कम है। श्रसत में व्यक्तित्व की दृष्टि से दोनों थिलकुल समान हैं। श्रीर नहीं च्यक्ति की हैंसियत है, स्त्री श्रीर पुरुष में भेद करना फ़िज्ब है।

#### समाधान की मनोवृत्ति

श्रभी बरेली में श्री रामनरायण मिश्र मिल गये। वह काशी नागरी-श्रचारिणी-समा के वर्त्तमान संस्थापकों में से हैं। हाल में मदरास गये थे। वहाँ से हैदरायाद श्रीर पंजाय का दौरा करके श्रा रहे थे। उनसे जो वात-चीत हुई उससे मालूम हुश्रा कि हिन्दी का सामना संवर्ष से है, इई श्रोर से उस पर संकट श्राया है श्रीर हिन्दी वाले सचेत न हुए तो श्रागे का ठिकाना नहीं है।

पूना-साहित्य-सम्मेलन के श्रध्यत्त श्री सम्पूर्णानन्द का भापरा हर जगह छुपा ही है। उससे भी हिन्दी की समस्याश्रों का श्रीर उस पर होने वाले वहुँमुखी प्रहार का श्राभास मिलता है।

ऐसी हालत में हिन्दुस्तानी का सवाल पीछे पड़ जाता है। हिन्दी को श्रपनी चिन्ता है, उर्दू को श्रपना ख़्याल है और दोनों का एक-दूसरे पर श्रविश्वास है। ऐसे में उन दोनों के मेल से यनने वाली हिन्दुस्तानी का पत्त श्रोमल हो ही जाना हुआ।

मिश्र जी ने कहा कि पंजाय में हिन्दी-सेवयों के जाने की ज़रूरत है। वहाँ जो प्राईमरी-एज़्केशन के सम्यन्ध में स्थिति यन गई है यह हिन्दी के लिए श्रसख है। उसका श्रय हिन्दी भाषा और संस्कृत के समुल नाश की तैयारी ही समिक्षण। मिश्र जी ने इसिलए न्योग दिया कि हिन्दी के हितेपी पंजाय में जाकर कुछ श्रवना समय हैं।

साम्प्रदायिक श्रनवन श्रीर वैमनस्य से भाषाश्रों की एकता-यानी राष्ट्रभाषा का सदाल कुछ पेचीदा यन गया है। श्रंग्रेनी तो परिधि सं याहर है। हिन्दुस्तान की दूसरी प्रान्तीय भाषाश्रों में भी कोई स्रव तो श्रपना दावा सामने लाती कम दीखती है, निपटारा इसलिए हिन्दी श्रीर उद्भॅ होना है। हिन्दी श्रीर उद्भे के बीच खिंचाव श्रीर प्रतिद्वन्द्विता ही इस वजह से है कि वे दोनों एकदम दो भी नहीं हैं श्रीर एकदम एक भी नहीं हैं। श्रधवीच में दोनों श्रभिन्न हैं, किनारों पर उनका थलग-श्रलग रंग दीखता है। एक इधर संस्कृत से जुड़ी है, दूसरी उधर फ्रांरसी-श्ररवी से। बीच की धारा जब साम्प्र-दायिकता के उभार के कारण उथली होकर सुली-सी दीखती है तब हिन्दी श्रीर उद्धेश्रलग-श्रलग हो जावीं श्रीर मेरे ख़याल में निर्जीव पढ़ जाती हैं, अन्यथा तो हिन्दी श्राचार्य श्रौर उद् श्रालिम को छोड़कर हम-श्राप जैसे सामान्य लोगों को उनकी दुई कुछ बहुत पता नहीं चलती है। हाट-याजार में जाकर जिस बोल-चाल से श्रपना काम हम चलाते हैं उसी को कोई हिन्दी तो दूसरा उर्दू कहकर पहचानता है।

पर बोल-चाल तो साहित्य नहीं है। साहित्य में गहराई होती है। फिर लिखित या मुद्रित होने से साहित्य लिपि-निर्भर भी होता है। उत्तर हिन्दुस्तान की श्राम बोल-चाल की भाषा यदि एक ही मान ली जाय तो भी लिपियाँ दो हैं। इससे भाषा भी दिरूप बन जाती है।

श्रसल श्रहचन शायद यही है। उदू - फ़ारसी के शब्दों को प्रयोग में लाने से हिन्दी वाला कदाचित् न घयराये पर नागरी लिपि से दूसरी लिपि उसे श्रपनी भाषा के लिए श्रकत्पनीय जान पड़ेगी। इसी तरह उदू की श्राज की कविता में ठेठ हिन्दी के शब्द चाहे ख्यस्रती ही पैदा करते मालूम हों; पर 'ख़त' उन्हें फ़ारसी का जैंचेगा। श्रीर ख़त दो हैं तय तक भाषा की एकता भी सिद्ध नहीं कही जा सकती। यह छड़चन कैसे निपटे ? श्रमी तो माल्म होता है कि इसके नियटने का कोई उपाय नहीं है। श्रोर उपाय नहीं हो है तय तक हम नयों न दोनों लिपियों को चलने दें श्रोर हर हिन्दुस्तानी दच्चे से श्राशा करें कि वह दोनों लिपियों जानेगा ? यह श्राशा हराशा नहीं कही जा सकती । श्राज भी श्रंग्रेजी भाषा श्रीर लिपि हम सीखते ही हैं। श्रंग्रेजी काले कोसों दूर की है। उद्दे पड़ोस की है। श्रंग्रेजी से कहीं श्रिषक श्रासानी से उद्दे सीखी जा सकती है। श्रंर उद्दे से ब्यक्ति श्रपने माई-वन्द्र से श्रक्ता नहीं पड़ेगा।—जैसा कि श्रंग्रेजी से पड़ जाता है। विकार दस लिपि को सीख जाने के कारण वह श्रपने श्रास-पास के जीवन में श्रीर भी विनष्ठ भाव से श्रुल-मिल सकेगा।

मैंने वहाँ मिश्र जी से कहा कि हिन्दी के लेखक की हैसियत सं सुक्ते अपने से दो शिकायतें हैं। एक यह कि में संस्कृत नहीं जानता, दूसरी यह कि उद्भिनहीं जानता। और तो और, हिन्दी लिखने की दृष्टि से में अनुभव करता हूँ कि उद्भी जानना मेरे हक, में संस्कृत न जानने जैसी ही भारी तृष्टि है।

यही उद्-िलेखकों का हाल है। यहिक उद्वालों का हाल तो यदतर है। वह अपने ताअस्सुष में वन्द हैं। श्रोसत हिन्दी वाले को उद्वाले का कुछ श्रता-पता हो भी, उद्वाले को हिन्दी का उतना भी परिचय नहीं है। जब कभी किसी उद्विक से मिलना ही जाता है तो मुंके श्रचरज होता है कि वे हिन्दी के काम के यारे में कितने श्रीधेरे में हैं। हिन्दी वाला भी उद्विक यारे में कुछ यहुत उजाले में नहीं है।

यही तो कठिनाई है। क्या हिन्दी में साहित्य नहीं ई? या उर्दू में फिरका-परस्ती ही ई और वहीं अदय नहीं ई? में जानता हैं कि दोनों भाषाओं के साहित्य में अहदार ही नहीं ई, यित प्रेम भी है। पर प्रेम मौन होता है, तय अभिनान की खरखराइट प्रवर और प्रगत्न होती है। फीबेजी या हिन्दी-उर्दू के रोज्ञाना अख्यारों से इम

या उस कान्फ्रोंस के प्रस्तावों की खबर हमें मिलती रहती है, या किसी सरकारी कारनामें की या किसी डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की खबर। श्रीर हम मन में विठा लेते हैं कि हिन्दुस्तान में एकता तो कहीं है ही नहीं, सगड़ा-ही-सगड़ा है। हिन्दू श्रीर मुस्लिम में कगड़ा है, हिन्दी श्रीर उद्दें में कगड़ा है, श्रादि श्रीद।

मगड़ा है—क्यों कि मगड़े में किसी का मतलय है। पर हिन्दी वाला तय कर ले कि उसे उद्धें सीख़ लेनी है और हिन्दी भी नहीं छोड़नी है और उसी तरह उद्धें वाला भी विना उद्धें छोड़े हिन्दी सीख चले तो मालूम होगा कि मनलय वाले का मतलय ही इससे सध रहा था, श्रसल में हिन्दी और उद्धें में कोई लड़ाई न थी।

हिन्दी-लेखक की हैसियत से हिन्दी का श्रहित में न सहूँगा। उस पर श्रांच सुक्त पर श्रांच है। हिन्दी गई तो में ही ड्या। पर इस वात का सुक्ते श्रच्छी तरह विश्वास है कि हिन्दी यदि कायम रहेगी तो उनके कारण नहीं, जो उसकी स्वस्व-रचा के लिए किसी दूसरी भाषा के विरोध पर किट-यद दीखते हैं। वह तो उनकी साधना के वल पर कायम रहेगी जिन्होंने श्रपने श्रन्तस्थ प्रेम का सारा रस निचोड़ कर उसमें रख दिया है। तुलसी, सूर श्रोर जायसी पर वह हिन्दी ऐसी खड़ी रहेगी कि डिगेगी नहीं।

श्रयांत् भाषा का कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है। साहित्य के साथ भाषा जीती है। साहित्य हित के साथ है। विरोध-भावना की साहित्य में जगह नहीं है। साम्प्रदायिकता में विरोध-भाव श्राता है, इसिंजए उस वृत्ति में साहित्य का नाश है। साहित्य को नष्ट करके भाषा को पुष्ट नहीं किया जा सकता। इसिंजए हिन्दी का वह प्रचार श्रीर वह पोषण जिसमें कोई संकीर्ण या विरोधी प्रेरणा काम कर रही है, उसका सच्चा प्रचार या सच्चा पोषण नहीं है। मैं उस श्राधार पर हिन्दी भाषा का विस्तार चाहता हूँ जिस पर कि पड़ोसी सुसलमान को भो मैं कह सकूँ कि भाई, श्राश्रो हिन्दी सीखो, क्योंकि हिन्दी

सीखना तुम्हारा धर्म है। 'जिस आधार पर कि मुसलमान के हिन्दी से विमुख होने की आशा और आशहहा हो उस आधार पर हिन्दी का हित साधने चलने में उसका अहित साधन होगा—ऐसा मेरा विचार है।

यही खयाल उद् वालों के आगे भी मैंने रखा। हुद्द दिन पहले यहाँ दिल्ली में एक उद् -कान्फ्रोंस हुई थी। में वहाँ गया और श्रमु-भव किया कि उद् को खड़ा रखने और आगे वदाने में साम्प्रदायिक भावना का लाभ लिया जा रहा है। गोया में हिन्दू हूँ, इसलिए सुक्ते उद् से दूर डाला जा रहा है। कान्फ्रोंस के वाद आपने दोस्त से मेंने कहा कि लहाँ तक सुक्त नाचीज़ का लाशक्लुक़ है इस कान्फ्रोंस से उद् का नुक़सान ही हुआ—यानी में उद् की तरफ रागिय होते-होते वापिस लिंचने को मजबूर हुआ। और में तो उद् की तरफ यदने की नीयत से चला या लेकिन कान्फ्रोंस में पहुँचकर सुक्ते ऐसा मालूम हुआ कि सुक्ते यहाँ स्वागत नहीं मिलेगा—श्रविश्वास मिलेगा। प्या इस तरह आप अपनी उद् की तरकती कर सकेंगे?

दोस्त ने यताया तो कि इसमें मेरी गुलतफ़हमी है और उर्दू की तहरीक के पीछे किरकेदारान कोई भाव नहीं है। पर वह यात पया दुलील से वतलाने की थी ? वह तो दिल से समसी जाती है।

उद् की तरह हिन्दी भी क्या किसी संजीर्ण आवेश का सहारा लेकर अपना श्रलाम करने तुल पड़ेगी? मुक्ते आशा करनी चाहिए कि ऐसा न होगा!

यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रसाम्प्रदायिक मनोवृत्ति के साथ दिन्दी पर, या जिसका प्रतिनिधित्व वह करती है उस संस्कृति पर कांट्रें प्रहार पड़े तो उसका सशक्त श्रीर स्फल प्रतिकार न किया जा सके। यिक सच यह है कि उस निवेंर वृत्ति से ही रचनात्मक शिक्त पैदा होगी श्रीर संकटों का सही जवाय दिया जा सकेगा।

पंजाय का प्रश्न है, रेडियों का प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का प्रश्न है,

हिन्दुस्तानी का श्रोर रीडरों का प्रश्न है हिन श्रोर ऐसे सभी प्रश्नों का हल प्रयत्न-पूर्वक निकालना है हिन दुनियादी बातों को भूलने से नहीं; बलिक उन्हें याद रखतें श्रोर श्रमल में लाने के द्वारा ही होगा।

### फिल्म की सार्वजनीन सम्भावनाएँ

सिनेमा की कई तस्वीर मैंने देखी हैं, जिनमें कुछ झच्छी जगी हैं, कुछ कम अच्छी और कई रही माल्म हुई हैं। प्रश्न है कि ऐसा वयों हुआ है; अच्छी जो माल्म हुई हैं, सो क्यों ? औंर रही जिनको कहना पड़ता है, वह किस वास्ते ?

इसका उत्तर मेरे लिए एकदम साफ नहीं रहा है। यन्यई में, तस्वीर यनते हुए भी मैंने देखी हैं। तय मालूम हुआं कि सिनेमा भी तस्वीर कोरे विचार में से यनती है। जैसी वह देखने में एक सिलिसिलेवार चीं ज होती है, देसी वनते समय नहीं होती। उसे जोड़-जोड़कर पनाना होता है। यह उधर चलने की यात है जहाँ पहले रास्ता यना-यनाया नहीं है। सृष्टि उसी को कहते हैं। इसलिए यह काम यहुत सुरिक्ष है। तस्वीर हैं जिन्हें यदा सोच-सममकर यनाया गया है। यहुत दिमाग उसमें लगे और फूँक-फूँककर कदम आगे रखा गया; यहुत पैसा दसमें लगा और प्रचार-विज्ञापन भी कम नहीं किया। लेकिन उस्वीर नाकाम रही और सब पैसा ले हुवी। सितार उसमें सगहूर थे, गाने करहे गले वालों के थे, नाव भी खासे डाले गए थे, लेकिन कस्वीर उभर न सकी। उधर ऐसी तस्वीर भी हैं, जिनसे, शुरू में कुछ धास न थीं, यनाने घाले खुद मन में उदास थे; लेकिन तस्वीर इस कदर कामयाय रही कि उन्हें अचरज में रह जाना पड़ा!

इसलिए छुछ ऐसा भाव यन गया है कि यह कुछ जूए का दाँव है। सही पड़ा तो क्या कहने, नहीं तो लोखम है। लोगों की तयीयत के यारे में धलुमान लगाकर, सूत्र भी गड़े गए हैं कि तस्वीर में सितारे स्तत वाले चाहिएँ, नाच इतने छोर गाने इतने होने चाहिएँ। प्रेमचन्द्र ने, जिसे सिनेमा की बोली में 'इन्टरटेनमेंट वेल्मू' कहा, यानी लास्य- हरय, वह अमुक मान्ना में होने चाहिएँ। तस्वीर तैयार की जातो हैं, जिनमें इन तुस्खों को काम में लाया जाता है, और खगर वे नहीं चलतीं छोर पैसा भरपूर नहीं लातीं तो उन तुस्खों की दवाशों में जरा हुछ। फेरबदल कर दिया जाता है।

हिन्दुस्तान में श्रकक्षर तस्त्रीरों का विचार वाहर से लिया जाता है। जैसे, श्रमुक सिवारे हमारी टोली में हैं तो उनके हिसाय से कहानी गढ़ी जाती है। इस प्रकार शकसर तस्वीर की कहानी श्रापस में ही,. गढ़ ली जाती है, श्रीर पोड्य सर-डाइरेक्टर से श्रलग क्याकार की श्राव-श्यकता नहीं रहती। प्रोड्यूसर पैसे के जोखम की दृष्टि से श्रीर डाय-रेक्टर तास्कालिक मर्यादाश्रों की दृष्टि से चलता है। इस तरह श्रयी श्रीर साधन की, यानी टैकनीक की मर्यादाश्रों के श्रधीन, चित्र के श्रर्थ को रहना होता है। विजायतों में सिनेमा साधन है धौर यद्यपि उसकी मर्यादाएँ हैं फिर भी वे उद्देश्य पर नहीं श्रातीं । साधन श्रधिकांश वहां साध्य के अधीन है। यहाँ अभी साध्य की उतनी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा नहीं है। उसे साधन के श्रधीन रहना पह रहा है। वहाँ की वहुत श्रधिक तस्वीरें प्रन्यों का श्राधार लेती हैं, जो सिनेमा की दृष्टि से नहीं लिखे गए होते ! उनमें मर्मानुभूति थी, इसलिए पर्दे पर श्राई तो वह कथा वहाँ भी कामयाव रही । चित्र बनाने में मूलकथा पर वहाँ उतना श्रारोप नहीं लाया जाता । यहाँ श्रव्वल तो, उधर देखना श्रावश्यक नहीं सममा जाता, फिर किसी प्रन्य को लिया भी तो उसकी शक्त-सुरत इतनी सिनेमाई बना दी जाती है कि पहचानी न जाय । शरतचन्द्र की कथार्थों के साथ यह प्रयस्न रहा कि मूज शरत्भाव को दिया जाय श्रीर परिणाम.

बहुत श्रन्था हुश्रा। 'देवदास' की सफलता श्रय तक बाद की जाती है, श्रीर उसका सुख्य कारण में यह मानता हूँ कि टसमें शास-भाव श्रिषकाधिक सुरचित रखा गया। रवीन्द्रनाथ श्रीर प्रेमचन्द्र के साथ ऐसा नहीं हुश्रा, उन्हें सिनेमाई रंग पहनाना श्रावरयक समका गया, श्रीर उससे तस्वीर बनी नहीं दिगड़ी है।

सिनेमा की भाषा रूप की भाषा है, इसलिए इसका प्रभाव व्यापक है और तात्कालिक है। मापाओं में भेद है पर भाव और रूप की श्रपील एक है। इस तरह सिनेमा में सम्भावनाएँ जयरदृस्त हैं। लेकिन रूप चित्र-विचित्र हैं श्रोर सहसा सीघा कोई अर्थ वह प्रदान नहीं करता। कहते हैं द्रेवर पहाँ सब कहीं फेला हुआ है, सब-कुछ उसी से दरवमान है, लेकिन श्राँख खोलकर देखने से यह रूपाकारमय जगत इतना दिखता है कि ईरवर दिखना श्रसम्भव रहता है। यानी रूप की विविधता को यामने वाला एक उसमें पिरोया हुआ श्रये होना श्रावश्यक है। श्रन्यथा सारा रूप-विधान व्यर्थ हो जायगा। जिनको 'स्टउट पिक्चरस्' कहते हैं, वे वहुत देर तक बहुत लोगों के मनों को नहीं रोक पातीं, उसका यही कारण है। उनमें श्रयं की एकता नहीं रहती, तिर्फ, विविधता रहती है।

जो प्रश्न मैंने पहले श्रपने सामने रखा कि तस्वीरें शब्दी श्रीर रही सुक्ते किस कारण जगी हैं, तो इसके टक्तर में में इसी निर्णय पर श्राया हूँ कि जिनमें समूचे रूप-विधान के नीचे प्रभाव श्रीर शर्य की एक्स्प्रता रही है वे तो गहरा श्रसर डाज सकी हैं, श्रीर उन्होंने मन को पकर जिया है। श्रीर जिनमें सिर्फ विचित्रता है, वह देखते-देखते विश्वर गई हैं, श्रीर मन में कोई याद नहीं छोड़ गई हैं।

ह्स 'एक' चीन को में 'फ़िय' कहता हूँ। 'फ़िय' से मन्दिर-मिन्जद-गिजें की श्रोर ध्यान न जाय। 'फ़िय' यानी एक मदद्-भाव। उमकी श्रपने सिनेमा-चेत्र में में कमी देखता हूँ। श्रुरू में यह चीज हुद्ध शंश में थी श्रोर तय हुद्ध स्मरणीय चित्र यने। इधर व्यावसायिकता के देख में, उधर ध्यान कम है, टैकनीक की चिन्ता ज्यादा है। टैकनीक की वात तो ठीक ही है। पर अर्थ वहाँ है, इति वहाँ नहीं है। उस महद्-भाव को हम वाहर से नहीं ला सकते। यानी वह तरकीय की चीज नहीं है, नारे-फएडे और तलवार-तमन्चे से उसकी कमी भरी नहीं जा सकती। यिक इस ढंग की तरकीयें तस्वीर को उलटे खोखला और हलका यनाती हैं। नहीं, अर्थ और विचार की एक वेदना होनी चाहिए जिसमें से कथा-चित्र निकले। जरूरी नहीं है कि उस कथा-चित्र में नाच हो ही, या गाने भी हों हीं। यहाँ तक हो सकता है कि उसके प्रेम में नाज़-नखरे न हों, तथ जबरदस्ती इन चीजों को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कारण नहीं कि वह चित्र लोगों के मनों को बाँधे न रखे। विलायतों से हम देख सकते हैं कि न केवल ऐसे चित्र वने हैं और कामयाब हुए हैं, यिक जो कामयाब हुए हैं, वह सब लगभग ऐसे ही

में नहीं जानता कि फिल्म-व्यवसाय इस वस्तु को, 'क्रेथ' को, कहाँ से पाए ? लेकिन प्रगित होगी तो उसी के संयोग से होगी। दो चीज हैं—कल्पना श्रीर हिसाय। दोनों यों उलटी दिखती हैं, पर दोनों के योग के बिना न कभी कुछ हुश्रा है श्रीर न होगा। इसमें भी, कल्पना को इतना प्रवल होना होगा कि वह हिसाय को श्राकृष्ट श्रीर श्रधीन रखे। हिसाय श्रनिवार्य तस्व है श्रीर पैसे की लागत श्रीर श्रामद के पत्त के प्रति सोए रहने से नहीं चलेगा। सोएगा सो खोएगा। लेकिन जागने के मायने हिसाय में वैधा रहना नहीं है, बल्कि श्रादर्श के प्रति लागरूक रहना है।

सिनेमा की सम्भावनाओं के प्रति सब शक्तियाँ जग रही हैं। भारत में हुआ श्रीर हो रहा फिल्मों का श्रन्तर्राष्ट्रीय मेला उसका प्रमाण है। देशों को सरकारें उधर ध्यान दे रही हैं श्रीर उस माध्यम से श्रपना काम भी ले रही हैं। सरकारों का उधर मन जाना श्रावश्यक है, पर वह श्रद्या है तो खतरे से भी खाली नहीं है। सरकार एक वह संस्था है जिसे मानव-जाित ने अपने व्यवस्था विकास में अपने लिये सिरजा हैं। यह संस्था अविशय वैज्ञानिक और व्यापक वनती जा रही है। पर पुक बढ़े पैमाने पर वह पुक स्थापित स्वार्थ भी यन सकती है। सिनेमा की सम्मावनाएँ इन राष्ट्रीय स्वार्थों अथवा स्वार्थ-संवर्षों से घिर जाएँ, यह इष्ट न होगा। विज्ञान और वैज्ञानिक साधनों के साथ आज इन्छ् यही बीत रहा है। ज्ञान और विज्ञान, मानव-जाित की सम्पत्ति नहीं, यिक राष्ट्र-सरकारों के स्वरव अधिक हैं। ऐसे वह आपसी स्पर्दा में जितना नाश करते हैं, उत्तनी समृद्धि नहीं साधते। जरूरी है कि सिनेमा उस महद्माव से जुड़ा रहे को मानव-जाित की एकता में निष्टा रखता है और इस तरह प्रेम और सहानुमूित की टेक को किसी कीमत छोड़ने को तैयार नहीं है।

श्रावश्यकता है कि वे जोग जो शक्ति के यजाय नीति श्रीर राष्ट्र की जगह मानव की भाषा में सोचते हैं, फिल्म के जन-माध्यम के उपभोग की तरफ ध्यान दें श्रीर उसको सार्वजनिक हित श्रीर जागरण में निशोजित रखें।

# होली

होती राग-रंग का त्योहार है। भारत के पर्व प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के दोनों ही पहलू हैं: श्रन्तः श्रौर वाहा। वाह्यप्रकृति जैसे श्रद्धांश्रों का हेर-फेर हर श्रद्धतु-परिवर्तन के साथ श्राप एक त्योहार लगा पाइयेगा। मनुष्य की श्रन्तः प्रकृति का भी फिर उनके साथ मेल साधा गया है।

घटनाएँ तो काल के प्रवाह में होती ही हैं। उस समय के लिए वे बहुत महत्त्वपूर्ण जान पड़ती हैं। पर वे होती श्रीर बीत जाती हैं। इससे घटना को हमारे यहाँ बहुत महत्त्व नहीं है; उनको लड़ी में पिरोकर वाकायदा इतिहास की माला तैयार करने का रिवाज यहाँ नहीं रहा है। घटना की लौकिकता पर करपना का श्रलौकिक रंग इस तरह चढ़ने दिया गया है कि वह राजनीति का इतिहास न रहकर संस्कृति की गाया वन गई है। ऐसे कुछ खोया जाता है, यह तो जान नहीं पड़ता। बिक जो रहने श्रीर रखने लायक है, श्रानन्द श्रीर उल्लास के रस में मिलकर, वह जातीय जीवन के शाणों में समा जाता है। श्रलग से जिल्द में वाँधकर कितायी ज्ञान बना के उसे नहीं रखना पढ़ता।

एक बात श्रीर भी है। किताबी ज्ञान जीवन को वाँट देता है। एक तरफ श्रच्छा, दूसरी तरफ दुरा, उजला श्रीर काला, 'सु'श्रीर 'दु' ऐसे वर्ग पैदा हो श्राते हैं। एक तरफ विलकधारी पंडित है तो दूसरी तरफ उच्छिष्ट श्रवम । यों श्रेणियाँ समाज में तनाव दालती हेंश्रोर द्वाव, जिस में से जातीय जीवन के स्वास्थ्य के लिए नाना विकार श्रोर विप पदा होते हैं । श्रावश्यक है कि वह धुटन निकत्ते श्रोर जीवन का प्रवाह श्रपने सम पर चलता चला जाय ।

भारत के त्योद्दार कुछ ऐसा श्रवसर देते हैं। श्रापसी द्याव उस समय खुल रहते श्रीर श्रामोद-प्रमोद में जैसे शुलकर साफ्न हो जाते हैं। जैसे श्रादमी नहाता है; उन पर्वों पर हमारा सामूहिक जीवन उसी तरह नहा उठता है। रोध हट जाते हैं, रोम खुल जाते हैं श्रीर प्रफुलता श्रामे गवि सहज लेती है।

· जीवन यों नकार-निपेध के विना तो चलता नहीं । नाना मर्यादाएँ हैं। उन्हीं के भीतर से सभ्यता श्रौर संस्कृति का निर्माण होता है। लेकिन उनका उपयोग सापेन है, ज्यादे गहरा उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता । जज श्रीर श्रपराधी, शासक श्रीर शासित, दमनकारी श्रीर विद्रोही—सनातन भाव से इन दो भागों में येंट कर तो जीवन दूभर हो रहेगा। बुद्धि की श्रीर प्राण की जड़ाई ही चलती रहे तो जीना हराम हो जाय । स्रालिर नरक उस नियिद हुन्द के सिवा श्रीर क्या है ? निश्चय उस द्वन्द्व से एकदम छुटकारा किसी को प्राप्त नहीं हैं। मुक्त-पुरुष कल्पना-पुरुष ही है, न कोई बुद्धि से छुटी पाकर और प्राण से तरसम होकर निवान्त प्राणी ही यन सकता है। फिर भी यीच-यीच में इस युद्ध को सन्धि श्रीर विराम श्रवस्य मिलते रहने चाहिए। सच यह है कि इन दोनों के थीच सन्तुलन की श्रवस्था ही का नाम ज़िन्दगी है। किन्तु यह सन्तुखन स्थिर कभी नहीं होता, उसको उत्तरोत्तर केंदे उठते नाना होता है। यह काम श्रादर्श के श्राग्रह श्रीर यथार्थ के निपेध से नहीं हो सकता। इसके लिए तो समृचे जीवन की महर्प स्वीकृति चाहिए।

जीवन में वह चिरोध कहीं है ही नहीं। जिस के दी तट नहीं, पष्ट नदी क्या ? इसलिए इस किनारे और उस किनारे का धन्वर ही हमारा सर्वस्व है, श्रसिलयत उसी में है। एक तट दूसरे से निरिष्त रहे तो वह नृथा है। तय वह है ही नहीं। दोनों एक-दूसरे को श्रर्थ देते हैं, परस्पर में ही वे सार्थक हैं, श्रन्यथा निर्धिक हैं। यथार्थ की सतह को उठना न हो तो वह एक जकड़ बन जाता है। वर्त्तमान, जिसके श्रागे भविष्य नहीं है, निरा बन्धन हैं। श्रीर भविष्य का कुछ मतलय ही नहीं श्रगर श्राधार में वर्त्तमान न हो। भविष्य है वह श्रादर्श जिसकी सत्यता श्राज के यथार्थ से श्रसंगत होकर मिथ्या हो जाती है।

यहीं तो ज़िन्दगों का मज़ा है, हम खासा एक नाटक श्रपने बीच खेलते रहते हैं। जीवन एक कीड़ा ही तो है। हम सब श्रादमी हैं; लेकिन मन-बुम्मह्वल के लिए एक राजा है दूसरा रंक है, एक मालिक दूसरा चाकर, एक साधु दूसरा दुष्ट, एक न्यायी दूसरा श्रपराधी। मन-बुम्मह्वल शब्द यहाँ शायद श्रच्छा न लगे। लेकिन सच यह कि कीन जानता है कि जिसे न्यायी कहते हैं वह श्रपराधी ही नहीं है। इसलिए सच में ये मेद फाँक नहीं करते। भगवान के सब एक-से बालक हैं श्रीर एक-से श्रपराधी हैं। मेद हमने बनाए हैं, क्योंकि खेल भेद के बिना खेला भी नहीं जा सकता। बैसे राग-रंग उसमें नहीं पहता।

पर खेल कष्टकर भी होता है। राजा भूल जाता है कि यह खेल है धीर वह प्रेंडकर चलता है, तब रंक को भी खेल की बात भूलकर श्रपने मन में गुस्सा लाना होता है।

लोग कहते हैं यह गुस्सा बड़ी चीज़ है। इसमें से प्रगति होती है श्रीर क्रान्ति होती है। सच है कि जब तक वह है गुस्सा श्रवश्य बड़ी ही चीज़ है, न रहे तब वह छोटी चीज़ दीख श्राए; यह बात दूसरी है। तो ऐसे मान है श्रीर श्रपमान है, दर्प-भाव है श्रीर हीन-भाव है। वे श्रवास्तिवक हैं, यह बात सुनने में श्रीर कहने में श्रासान लगेगी। घायल की गित घायल ही जानता है। इससे वह बात कहने-सुनने की नहीं है। धनपित श्रीर दलपित को कैसे बताया जाय कि उनका मान श्रीर श्रातंक उनका श्रपना नहीं है, वह तो दूसरों के मानने का है। इससे उस इन्जत की कुं ली दूसरों के पास रहती है। तभी तो तज़त उत्तर गए हैं श्रीर श्रद्धर धनशाली को दर-दर का हो रहना पड़ा है। इससे दर्पी श्रपने में तो द्यनीय ही हैं। उधर कैसे बताया जाय रंक को, शासित को, श्रपराधी को, दुष्ट को, हीन श्रीर दीन को कि वे वह नहीं हैं जो वह सममते हैं कि हैं। इससे वास्तव को, तय तक वह है, वास्तव ही मान लेना मला है; गरचे सच यह है कि श्रसल वास्तव तो खेल है। गुस्सा खेल वाला हो तव श्रपनी जगह वह मी ग़लत नहीं, पर मैल वाला गुस्सा खेल के मज़े को कम करता है।

होली में हम रंग यहाते हैं—वह रंग श्रगर श्रादमी का खून होने जगे तो श्राप सोचिए कि क्या उसमें होली का मज़ा लिया जा सकेगा! खून से जो खेली जायगी उसे सच्ची होली नहीं कहा जा सकता। वह मूठी होली है। श्रवश्य खेल का नियम मंग करने से वह हुई है। हर खेल का नियम होता है। जीवन के खेल का भी है। उस खेल में मृत्यु नहीं श्रा जायगी, सो नहीं। पर वह स्वेच्छित मृत्यु होगी। वह प्रक होगी, जीवन की विजय की वह साधिका होगी। ऐसी होकर मृत्यु श्रपने स्थान पर होगी। लेकिन श्रय लाखों-लाख को युद्ध के नाम पर जो मौत यलात दी जा रही है वह किसी तरह हमारे श्रमली खेल का श्रंग नहीं हो सकती। श्रवश्य उसमें कहीं गहरी मूल श्रीर गड़यड़ कारण हुई है। श्रवश्य वह मानवता पर खेली जाने वाली एक गहरी घोलेयाजी है। हम उसे श्रपना काम समम वैठे हैं श्रीर दुनिया उसी की भाषा में सोचने को लाचार वनी है, यह घोले की सथसे यही सफलता है शौर हमारी सबसे यही विदम्यना।

शायद आदमी अपने दिमाग के ज़ोर से आदमियत से दूर जा भटका है। एक मेद तो प्रकृति ने उसे आदि से ही दिया। वह स्त्री श्रीर पुरुष का मेद। उस मेद का प्रयोजन या सृष्टि। भेद होकर तो वह कप्टकर ही था श्रीर उस में भिन्न होकर स्त्री-पुरुष भाषस में श्रय भी जूम रहे हैं; जह रहे हैं श्रीर मिल रहे हैं श्रीर फिर जह रहे हैं। इस तरह वे स्जन कर रहे हैं शौर फिर-फिर सर्जन के लिए श्रपने को हठात् याध्य पा रहे हैं। इसको तो हम सचमुच काम का युद्ध कह सकते हैं। काम निःसन्देह काम की चीज़ है। मत सोचिए कि इस युद्ध में कम लोग काम श्रा रहे हैं। घर-घर इसका मोर्चा है श्रीर ममीतक उसका रूप है। यह युद्ध तो हुछ सारवान वस्तु भी है। दूसरी तरह की लड़ाइयाँ दिमागी भूतों की मालूम होती हैं। श्रमुक्तियत से वह यहुत दूर चली जाती है। इसलिए कागजी इतिहास के पन्ने कितने भी चाहे उससे-रंग डाले जायें प्रकृत इतिहास के मानस-पट पर उतनी गहरी लकीरें नहीं खिंचतीं। गुरसा कितना भी भीपण हो, होकर जब बीत जाता है तो याद नहीं रहता, प्यार याद में सदा ही धड़कता है।

काम श्रीर कामना खराध चीजें नहीं हैं। चीज खराध बहाचर्य भी नहीं है। पर दोनों श्रापस में रुटते हैं तब खराबी पैदा होती है। में नहीं जानता कि बहाचर्य काम को पोपण क्यों नहीं दे सकता। ईरवर श्रनन्त-काम-रूप जगत् का संचालन करता है तो क्या हसी सामर्थ्य से नहीं कि वह स्वयं निष्काम है ? गांधी ने श्रपने जीवन-काल में जाने कितने न विवाह रचाये! राष्ट्रीय महत्त्व का उस काल में शायद ही कोई विवाह होगा जिसके योगायोग में गांधी का हाथ न हो। बहाचर्य, जो काम श्रीर कामना से ढरता श्रीर द्वेष करता है, जो उनके प्रति मुस्करा नहीं सकता, मेरी समक्त से श्रनीश्वरीय वस्तु है। कौन जाने उसके मूल में ईरवर न होकर शैतान हो।

श्रमल में तटों में जो टकराहट चला करती है वह समस्याएँ पैदा करती है। टकराहट न हो तो मीठी-मीठी लहरें उनके यीच लहराती रहें जो सुन्दर तो जान पहें फिर भी समस्या-सी न लगें। संस्कृति, साहित्य, धर्म श्रीर नीति सब मेरे विचार में बही काम करते हैं, प्राणों में तो सामर्थ्य श्रीर वेग मौलिक है। मूल में प्राण का मतलब ही है चित्-शक्ति। बाहर की तरफ श्रवरोध पाकर वह सामर्थ्य श्रीर वेग संहार की श्रोर मुद्दता है, प्रकृत उपयोग उसका निर्माण है। संहार देखकर सामर्थ्य से इन्कार करना यहां भारी जहां घोर कायरता है। नाम श्राध्यात्मिक दे देने से मूर्फता बुद्धिमत्ता नहीं वन जाती, न संहार का शोर या शोक मनाने से संहार कक सकता है। सामर्थ्य और वेग श्रपना गुए छोड़ नहीं सकते। निर्माण नहीं कर सकते तो श्रवश्य उन्हें संवात करना होगा। खालीपन तो प्रकृति में कहीं नहीं है, न रह सकता है। महान् श्रीरा चित् श्रीर श्रानन्द कण-कण, घट-घट में ब्याप्त है। हो नहीं सकता कि सामर्थ हो घौर श्रसमर्थ रहे, वेग हो श्रीर गतिहीन रह जाय। फल तो उसका होगा, रचनात्मक नहीं तो ध्वंसात्मक। वह साध्वाद जो मृतवाद से ढरता है चाहे तो श्रपनी रहा में जंगल में भाग जाय, लेकिन भागकर पायगा क्या? मृत का वास वहाँ भी है, वह हर कहीं है।

स्त्री से पुरुष को छुटी नहीं मिल सकती। जय तक पुरुष है यह श्रभूरा है। इससे विवाह को मैं धनिवार्य धर्म मानता है। पुरुप रहे श्रोर स्त्री से निरपेस रहे—यह श्रसाय है। निरर्थक नहीं, यह शनर्थक है। स्त्री हो और पुरुष को उपेचा देकर वह जीए—यह ग्रसम्भवता है, श्रकृतार्यता है। श्रध्रेपन को प्जना चल नहीं सकता। बहाचर्य शबस्य ही परम सत्य हैं, पर उसका मतलय प्छाकीपन नहीं हैं। जो नारी हो नहीं घपनाता, उसे नारीत्व को घपनाना होगा । नर से वही स्त्रा यथ सकती है जो नरत्व प्रपने में लाती है। इस घाराय में कादर्क कर्प-नारीश्वर है। गूरवीर को, यदि शौर्य श्रीर वीर्य उसका श्राहमक (यानी किंचित स्त्रीत्व से सम्मिश्र) नहीं है तो, शनत में स्त्री की राग्ए में शिरना होगा । नर का घाड्य नर में नदीं हैं, न नारी का नारी में । नर को नरस्व के श्रीर नारी को नारीस्व के घेरे में कैंद्र रपने के राय में जो ब्रह्मचर्य की रहा देखते हैं वे सस्य को नहीं देखना चाहते, ध्रपने एट में ही दृष्टि गाड़ रखना चाहते हैं। जीना और जीवना सस्य है। एट मी सदा इटना और हारना पड़ता है। कारण सन्य सन्दर्शता है, हर श्रधृरापन है।

होली ख़ुल खेलने का पर्व हैं। मर्यादाएँ उस श्रवसर पर पूजी नहीं जातीं, वह मन्द् दीख श्राती हैं। श्रावेगों को श्रवसर मिलता है। मेरा मानना है, इससे प्रकृत मर्यादाओं पर इति नहीं श्राती, बल्क उनके पालन में श्रागे कुछ सहायता ही मिलती है। विधि-निपेधों की जकड़ के यीच ज़िन्दगी जो पीली पढ़ रहती है, श्रयीर, गुलाल श्रौर टेसु की वखेर श्रौर यौद्धार में से श्रपने लिए कुछ लालिमा पा जाती हैं। स्त्री श्रोर पुरुष श्रपने-श्रपने ध्यान को भूलकर एक-दूसरे को स्वीकारने की श्रोर बढ़ते हैं, पिचकारियों से पानी श्रौर कनखियों से प्यार फेंकते हैं। नीति श्रौर राजनीति उस रोज़ श्रपनी जगह जा वैठती हैं, श्रपनी प्रसुता में श्रासन जमाकर ज़िन्दगी पर छाई नहीं रहतीं। ज़िन्दगी उस दिन कुछ काल यस शीत के दाथ हो रहती है धौर वह उसे मल-मसलकर निखार देती है। श्रादमी जो हँका रहता है, उचाएकर उसे श्रपने ही सत्य की यथार्थता को प्रत्यच करने देती है। सुन्दर हम चाहते हैं, कदर्र्य से कतरात हैं - होली में सय एकमएक हो जाता है। मानो गुसलखाने की नल की टॉटी से वाहर आकर खुले प्रकृति के सरोवर में हुयकी लगाकर हम स्नान करने का श्रवसर पाते हैं। यह हम श्रहंजीवियों के लिए उतनी दुरी वात नहीं, कुछ श्रन्छी ही वात है।

## जीने का हक

""इस तरह तुमने जीने का हक खो दिया है श्रीर देश श्रीर राजा के नाम पर तुम्हें सज़ा दी जाती है कि तुम खत्म कर दिये जाशो।" ये शब्द विलायत के एक जन ने होनहार उम्र के एक श्रादमी पर फैसला देते हुए कहे।

श्रपराध क्या या श्रीर श्रपराघी कीन या, इसे जाने दीजिए। श्रप-राघी कृटनीतिक रहा होगा श्रीर श्राज की खयर है कि श्रपराधी को फाँसी दे दी गई। पर मान लीजिए कि जुर्म नैतिक ही हो श्रीर मुजरिम श्रमत में बच तक जाय। उस फर्क से हक की यात के यारे में फर्क नहीं पड़ता। श्रीर सवाल उस बुनियादी जीने के हक का है।

कपर से लगता है कि यह इक देश और राजा के हाय में या उनके प्रतिनिधि-रूप अमुक जज के हाय में है। पर देश कई हैं और उतने ही राजा समिक्ष । एक राज में फिर अनेक जज हैं। जीने और न जीने देने का अधिकार इस तरह खासा विकेन्द्रित है और सुविधापूर्यक हजारों-लाखों में यिखरा हुआ है।

स्पष्ट है कि एक देश श्रीर एक राजा की दूसरे देश श्रीर दूसरे राजा के साथ ठन जाय तो दोनों में से हर एक देश को श्रधिकार श्रा जाता है कि वह दूसरे का प्रा सफाया कर दे। इसी श्रधिकार के श्राधार पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती श्रीर सन्धियाँ की जाती हैं। शायद मरना इस दुनिया में काफी तेजी से नहीं होता। पैदा होने से कहीं कम लोग मरते हैं। इस दिसाय में श्रादि तत्त्वों की श्रोर से श्राकित्मक संयोगों के रूप में भी सहायता मिलती रहती है। फिर भी जमानामा बराबर नहीं होता। जीने का पलड़ा मरने से भारी ही रहा श्राता है। इससे एक श्रातिरक्त काम के श्राविष्कार का बोक्त मनुष्य के मित्तिष्क पर पड़ता रहता है। वह काम है, मारना। श्रपने-श्राप श्रगर काफी संख्या में लोग नहीं मरते हैं श्रीर जीये जाने का श्रायह रखते हैं तो जरूर इस श्रवस्था को सुधारना होगा श्रोर मारने की एक वैधानिक पदित को श्रपने बीच सुरिक्त श्रीर प्रतिष्ठित रखना होगा।

मारने के यहुत से प्रकार हैं। पर वैध कुछ ही हैं, शेष श्रवेध हैं। उपादेय वे प्रकार है जहाँ मारने में योग देने वाले व्यक्ति श्रनुभव करते हैं—िक उन्होंने एक गुरु-गम्भीर कर्त्व-पालन के निमित्त ऐसा किया है। श्रवः वैसा करने के लिए उन्हें उचित गौरव श्रीर पुरस्कार भी दिया जाता है। सेनापति, क्रान्विकारी, श्रुरवीर श्रीर विलदानी वैसे ही उदा-हरणीय लोग हैं। ये लोग श्रावेश की जगह उदेश्य से, प्रमाद की जगह स्फूर्ति से, धृगा की जगह उत्साद से, स्वार्थ की जगह परमार्थ से श्रीर क्रियने के श्रनाय उनागर मारते हैं। मारकर उनके चित्त में ग्लानि नहीं होती, मान भरता है। पर मानना होगा कि ऊपर के लोगों का मारना उत्कृष्ट कितना भी हो, पूरी तरह शान्त भाव से नहीं होता। उन विधियों में कुछ खतरा भी समाया रहता है। विधि मारने की सच्ची वैज्ञानिक वह है जहाँ भाव शान्त हो, खतरा श्रुन्य हो श्रीर व्यक्ति केवल विधान का उपकरण हो।

जज के हाथ मारने का जो विशेष प्रकार श्राया है, मानना होगा कि वह ही सम्पूर्णतया शान्त श्रीर निष्काम प्रकार है। उसके काम में सहायता करने वाले वकील श्रीर जल्लाद की निस्पृहता श्रीर भी वढ़ी-चढ़ी माननी होगी।

जो श्रागे जी ही नहीं सकता इतना जी चुका है, उसकी सहायता

के लिए तो काल है। ठीक समय पर टक्के पास वह था पहुँचता है श्रीर चूकता नहीं। लेकिन जो जी सकते हैं उन्हें अपनी सहायता से मरने का हक नहीं है। श्रीफ़! वह पाप है। फाँकी की सज़ा पाया हुआ कोई आत्मवात कर ले तो यह सारी श्रधमें है। ऐसे फाँसी देने वालों पर ऋण रोप रह जाता हैं। उन्हें उक्त जाता का श्रवसर चाहिए। इस-लिए जी-जान से श्रीर श्रयक सेवा से उन्हें उसे जिलाये रखना पढ़ता है कि ठीक सुहूर्त पर उसे मारने का कर्तव्य वे उसके प्रति द्रा कर सकें।

धर्म का तस्त्र गृह यताया है। यह मितिमान उसमें चकरा जावे हैं। जो जानता है वही जानता है। यथार्थ में कोई छपने छापे से दाहर नहीं जानता। इससे उस जज के भीतर की कौन कहे जो मुँह से कहता धौर कलम से लिखता है कि एक की जान पर था दनती है। न उसकी ही कथा कही जा सकती है, जो जज की यात को धपनी जान पर लेकर उसकी जजी को यहाल करता है।

धर्म का तस्त्र गृढ़ हैं, क्योंकि उसी के सहारे हम धापस में मरते श्रीर मारते हुए जीये चल रहे हैं।

वह ठीक । लेकिन क्या यह सचमुच ज़रूरी है कि मारने दा हम एक ज्ञान बनायें और विधान बनायें ? ज़रूरी है कि हम नहीं कि हमें पह हक हैं ? क्या मारने का काम इतना मीधा और माफ नहीं है कि वहस की उसमें ज़रूरत न रह जाय । शेर शिकार मारका है—क्या एयमें उसे किसी का समर्थन चाहिए ? क्या बटना ध्रयने में इतनी मच बम्तु नहीं कि उसके ममर्थन की शास्त्र धने ? प्या ताद्यत खुद में हो हक नहीं ? ध्रगर ताकत है, तो यह भी है कि मारा जायगा । जाइन नहीं तो ध्रयने से क्या करे ? इसमें क्या चीज़ साफ नहीं है ? धीर जो माफ है इन्साफ भी बही है।

जज ने जो किया देश और राजा के नाम पर । आगे पटकर कोई मानदना के नाम पर वह कर सकता है। साथ ही लोग हो सरते हैं औ देवी-देवता के नाम पर नर की यांज चढ़ाएँ। वहरहांज नाम बहुत हैं प्रभाग प्राप्त हैं और यज्ञ के यिना चल नहीं सकता है। इससे और प्राप्ती यहुत हैं और यज्ञ के यिना चल नहीं सकता है। किसी भी मन्त्र के साथ हो, जाइमी का होमना जारी रहने वाला है। सचमुच उस यज्ञ पर कोई छापित नहीं हो सकेगी। वह प्रेम केसा जहाँ ग्रादमी की जान न ली जा सके ? जान ऐसी पवित्र वस्ता तो दुनिया का खेल चलेगा कैसे ? यही तो संसार का रस है स्रोर इसी से द्या-माया मीठी लगती है। पर तरह-तरह के तर्की, नामाँ छौर मन्त्रों के योग से सहज को गिष्ट, स्पष्ट को गूढ़ और साफ को उलमा बनाने की कोशिश है, वह नाहक। कम था कि मारना न था। कम होगा कि यह बात इतनी खुली उजागर है कि ऊपर किसी तरह की बुनावट उसे ढक नहीं सकती। या तो मारना गलत है स्रोर कभी कहीं भी सही मारना न रहे। मारना ग्रमर है। नहीं है, या सही है तो उसके लिए उतना ही ज़रूरी है कि उस पर उटा रहा नाय श्रीर कोई-न-कोई समर्थन बनाकर उसे दे हिया जाय। पर सवाल जीने और उसके हक का है। जीना कहाँ से मिलता है? वह देश से, राजा से और कानून से मिलता देखा नहीं जाता। माता-पिता से मिलता है -यह माना जा सके तो माँ-धाप को उसे लेने का भी हक पहुँचेगा। वह हक उन्हें नहीं है। यानी वे नये जीवन के कर्ता नहीं, क्रांचा (माध्यम ) ही हैं। व्यक्ति प्रपने से जीता समस्ता जाय तो ग्रपने से जीवन समाप्त करने का भी वह श्रीधकारी हो। पर ऐसा भी नहीं है। इससे होने का हक खुद व्यक्ति से, माता-पिता से या देश-राजा से प्राप्त नहीं होता। हर एक का होना श्रोर जोना जुड़ा है उस म्राद्धि कारण से जो प्रखण्ड, प्रनन्त प्रोर स्वर्गभाव से हैं। उद्य होना वहाँ से है, इससे विलीन भी होना वहीं है। जीने की डोर जिसके हाथ है, उसे खीं बने की भी उसी के हाथ है। यहाँ जिसने भेजा है, उसे होह किसके उठाये उसे यहाँ से उठना हो ? जीने श्रीर मरने के हक के यारे में इससे वुनियादी भ्रीर क्या कहा जाय ?

लेकिन जुर्म ? पर क्या वह एक का है ? क्या जो मुजरिम है इसी-लिए नहीं है कि कोई जज भी हैं। क्या हुए साधु से श्रलग होकर हो सकता है ? उनको श्रलग रख-मानकर हमारा खेल चलने में सुभीता होता है सही, पर हुए को मारने से साधु जीता है यह समम्मना मूल है। श्रपराध का श्रोर क्याय का शास्त्र श्रपने लिए जो भी चाहे नियमो-पनियम रचे, पर क्या यह उसकी कृपा न होगी कि जीने के हक को वह वहाँ से न खींचे जहाँ वह है ?

कय होगा कि हम समसेंगे कि श्रभियुक्त जज से श्रलग नहीं है श्रीर श्रलग होकर वह जज का भी जज है; श्रीर श्रपराधी को मारना श्रपराध को जिलाना है।

# ज़रूरी भेदाभेद

एशोसिएशन का सदस्य ती मैं नहीं हूँ, सदस्य कहीं का भी नहीं हूँ, पर एक मित्र सदस्य हैं, उनकी वजह से कभी-कभी यहाँ था जाता हूँ। एसोसिएशन को ज्ञात हुआ है कि मैं विलायत गया हूँ, थ्रंग्रेजी बोल लेता हूँ, थ्रतः मेरी उपस्थिति उन्हें थ्रायिय नहीं होती।

यही क्यों, कुछ लोगों से वहाँ वेतकत्लुफी भी हो गई है। एक हैं लाला महेश्वरनाथ जी। यहुत जिन्दादिल आदमी हैं। वकील हैं, श्रोर अच्छे थड़े वकील हैं। जायदाद भी है। अध्ययनशील हैं श्रोर नथे विचारों के प्रशंसक हैं। सार्वजनिक सेवा के कामों में अच्छा योग देते रहते हैं। दिल खोलकर सँभलते श्रोर वात करते हैं। मैं उन से प्रभावित हूँ।

श्राज वीच में मसला लोशलिज़म का था और वैठक सरगर्म थी।

महेरवर जी की सोशलिज़म का कायल होने से कोई बचाव नहीं
दीखता। उन्हें श्रवरज है कि कोई श्रादमी ईमानदार होकर सोशिलज़म
को माने विना कैसे रह सकता है। "यह सच्ची बात है, कोई ज़बरदस्ती सच्चाई से श्राँख मीचना चाहे तो वात दूसरी, पर सोशिलजम
उजाले के समान साफ़ है। हम श्रौर श्राप उसके समर्थक हो सकते हैं,
चाहें तो विरोधी हो सकते हैं। पर हमारे समर्थन श्रौर विरोध की
गिनती क्या है ? सोशिलज़म थुग-सत्य है, वह युग-धर्म है।

में इस तरह की यांठों के बीच में इन्ह विनृह वन जाता हूँ, -- मध्य क्या है, यह में नहीं जानता। श्रीर तथ कोई निम्नान्त होक्स सामने कहता है कि सत्य ध्रमुक भ्रीर भ्रमुक है, तय में समन्त्रम उसके चेहरे की और देखकर सीच उठता हूँ 'क्या पता है कि वहीं सत्य हो। तुन स्वयं तो इन्द्र जानते हो नहीं, तब यही केंस्ने कह सकते हो कि वह सध नहीं है।

महरवर जी कहते रहे कि "जी हाँ, मोशक्तिज़म युग-धर्म है। मनुष्य व्यक्ति वनकर समाप्त नहीं है। वह समाज का छंग है। समाज व्यक्ति सं बड़ी सत्ता है। व्यक्तिगत परिमापा खड़ी करके प्रादर्मी प्रपने को बाँध लेता है, कहता है, 'यह मेरी चीज़, मेरी जायदाद।' इस तरह जितने स्यक्ति हैं उतन असंस्य स्वार्थ छहे होते हैं। उन स्यार्थों में संवर्ष होता है स्रीर फलतः क्लेश उत्पन्न होता है। मनुष्य के कर्म में से ग्रीर कर्म-फल में से टसका, यानी एक व्यक्ति का, स्वस्य-भाव उठ जाना चाहिए। एक संस्था हो जो समाज की प्रतिनिधि हो, जिसमें समस्त किन्द्रित हो, - एक सोशां तिरुट स्टेट। वह संस्था स्वरवाधिकारी हो,—व्यक्ति समाज-संत्या के हाथ में ही, वह साधन हो, सेवल हो। श्रीर स्टेट "यानी वह संस्था" ही मूल ब्ययसायों की मालिक हो, उपादानों की भी मालिक हो, भूमि की भी मालिक हो, घोर फिर वैदावार की भी मालिक वहीं हो। व्यक्ति को धापाधापी न वर्ष ही जाय।—देखिए न छाज एक दाम है दूसरा प्रमु है। एक क्यों,—जब द्स दास है तय एक प्रमु है। तदाह्यों होती हैं,— कभी देश-वैस और दायित्व-रहा के नाम पर होती हैं, पर समल में वे लड़ाइयाँ प्रमुखों के स्वार्थों में होती हैं छोर उन्हों के पोपर के लिए होती हैं। उन युटों में हज़ारों-लाखों आदमी मस्ते हैं। पर उन लाखों की मौत उनको मोटा यनाती है जो युद् के प्रमृत्ती कारण होते हैं। यह हालत न्यक्ति-स्थातन्त्र्य से पेंद्रा हुई हैं। सहुत्य पशु है,-वह एक सामाजिक पशु है, नैतिक पशु है, या और छट, चाहे हिए, पर वह है श्रीसतन् पशु। समाज का शासन उस पर श्रिनवार्य है। स्वत्व सब समाज में रहे, व्यक्ति निस्स्वत्व हो। व्यक्ति का धर्म श्रात्म- दान है, उसका स्वत्व कुछ नहीं है। कर्तव्य सेवा है।—श्राज इसी जीवन-नीति के श्राधार पर समाज की रचना खड़ी करनी होगी। सोश- लिज़्म यही कहता है श्रीर उसके श्रीचित्य का खरढन नहीं किया जा सकता।"

महेरवर जी से असहमत होने के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है, पर उनकी-सी दृढ़ता भी मुक्त में नहीं है और न उतनी साफ-साफ वार्ते मुक्ते दीख पाती हैं! यह में जानता हूँ कि मानव पशु है, फिर भी मन इस घर सन्तुष्ट नहीं होता कि वह पशु ही है। पशु हो, पर मानव भी क्या वह नहीं है? और महेरवर जी की और सस्पृह-सम्भ्रम के साथ देखता रह जाता हूँ।

"श्राप कुछ किहए, लेकिन में तो सोलह श्राने इस चीज़ में वैंध गया हूँ। श्राप जानते हैं, मेरे पास जायदाद है। लेकिन में जानता हूँ वह मेरी नहीं है। मैं प्रतीचा में हूँ कि कब स्थित बदले श्रोर एक समर्थ सदाशय सोशिलस्ट स्टेट इस सबको श्रपने जम्मे ले ले। मैं खुशी से इसके लिए तैयार होर्जेंगा। सोशलाइज़ेशन हुए बिना उपाय नहीं। यों उलक्कों बदती ही जायेंगी। श्राप देखिए, मेरे दस मकान हैं। मैं उन सब दस मकानों में कैसे रह सकता हूँ? यह बिल्कुल नामुमिकन है। फिर यह चीज़ कि वे दस मकान मेरे हैं, कहीं-न-कहीं फूठ हो जाती है, गृलत हो जाती है। जय यह मुमिकिन नहीं है कि में दस मकानों में रह सकूँ, तब यह भी नामुमिकन है कि वे दस मकान मेरे हों। किन्तु, यही सम्भावना श्राज का सबसे ठोस सत्य बनी हुई है। मैं कहता हूँ यह रोग है, में कहता हूँ यह सूठ है। लेकिन सोशिलाइम श्राने में दिन लग सकते हैं, तब तक मुक्ते यह बद्दित ही करते रहना होगा कि दसों मकान मेरे हों श्रीर मैं उन्हें श्रपना मानूँ,—यद्यिप में श्रपने मन में जानता हूँ कि वे मकान मुक्त से ज्यादा उनके हैं जो श्रपने की

क्तियेदार सममते हें ग्रोर जिन्हें ठनकी जरूरत है।"

इस स्थल पर एकाएक वककर मेरी खोर सुद्राविय होकर उन्होंने

कहा—"क्यों कैलाश चात्र ?"

शायद मैंने कपर नहीं कहा कि जिल मकान में में रहता हैं वह महे-र्यरनाथ जी का है। में उनके प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दे सका।

उन्होंने फिर पूछा-"न्यों केंजारा यात्र, आप क्या कहते हैं ? सीरा-लिइम में ही क्या समाज के रोग का इलाज नहीं है ? हमारी राजनीति के लिए क्या वहीं सिद्धान्त दिशानुशंक नहीं होता चाहिए ? हम देंसी समाज-रचना चाहते हैं, केंसी सरकार चाहते हैं, मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों के केंस्रे नियानक चाहते हैं १—ग्राप तो लिखा भी करते हैं,

"में लिखता तो हूँ, पर होटी-होटी यातें लिखता हूँ। यही यातें वहीं माल्म होती हैं। लेखक होकर जानते-जानते मेंने यह जाना है कि यताहण क्या कहते हें १ " भें यहा नहीं हूं, विद्वान् नहीं हूं। यही बावों में मेरा वश नहीं हैं। इहते हैं, लेखक विवारक होता है। मालूम तो सुके भी ऐसा होता है। पर मेरी विचारकता द्वोटी-छोटी यातों से मुक्ते छुटी नहीं लेने देती। मेरे

महेरवर जी ने सहास प्रसन्तता से कहा — "वाह, धाप नहीं कह क्हा-"में इस बारे में क्या कह सकता हूँ।"

मैंने कहा—"मुक्ते मालुम नहीं। मैंने धनी मोशितिहम पर प्रा सकते तो कीन कह सकता है ११1 साहित्य नहीं पड़ा है। पाँच-सात कितायें पड़ी हैं। श्रीर सोशिताड़म पर साहिल्य है हतना कि उसे पड़ने के लिए एक जिन्हारे काही नहीं है।

तय में इस ज़िन्द्रती में उसके दारे में क्या कह सकता हूँ १" महेरवर जी ने कहा-"माई, यहे चतुर हो। यचना कोई तुमने

पर मुक्ते जय इस तरह श्रपनी ही हार पर चतुराई दा श्रेप दिया मीसे।"

जाता है, तय में लज्जा से हैंक जाता हैं। लगता है कि हेरी प्रजानना

कहीं उनके व्यंग का विषय तो नहीं हो रही है।

मेंने कहा-"नहीं, वचने की तो वात नहीं-"

मदेश्वर जी योले-"तो क्या यात है ? कहिए न।"

श्रपनी कठिनाई जतलाते हुए मैंने कहा कि जय में समाज की समस्या पर विचारना चाहता हूँ, तभी श्रपने को ठेलकर यह विचार सामने था खड़ा होता है कि समाज की समस्या के विचार से मेरा क्या सम्बन्ध है। तब मुक्ते मालूम होता है कि सम्बन्ध तो है श्रीर वह सम्बन्ध बढ़ा घनिष्ठ है। वास्तव में मेरी श्रवनी ही समस्या समाज की भी समस्या है। वे दोनों भिन्न नहीं हैं। व्यक्ति का व्यापक रूप समाज है। पर चूँ कि मैं व्यक्ति हूँ, इसलिए समस्या का निदान श्रीर समाधान मुक्ते मूल-व्यक्ति की परिभाषा में खोजना श्रौर पाना श्रधिक उपयुक्त श्रौर सम्भव सालूम होता है। इस भाँति बात मेरे लिए हवाई श्रीर शास्त्रीय कम हो जाती है श्रीर वह कुछ श्रधिक निकट सानवीय श्रीर जीवित वन जाती है। मेरे लिए एक सवाल यह भी हैं कि मुक्ते रोटी मिले ! मिलने पर फिर सवाल होता है कि सममें, कैसे मिली ? इसी सवाल के साथ लगा चला प्राता है दैसे का सवाल। वह पैसा काफी या श्रीर ज्यादा क्यों नहीं श्राया ? क्यों ? या कैसे श्राये ? क्यों श्राये ? वह कहाँ से चलकर सुक्त तक आता है ? क्यों वह पैसा एक जगह जाकर इकट्टा होता है श्रीर दूसरी जगह पहुँचता ही नहीं ? यह पैसा है क्या ? — ये श्रोर इस तरह के श्रोर-श्रोर सवाल खड़े होते हैं। इन सय सवालों के श्रह्तित्व की सार्थकता तभी है जब कि मूल प्रश्न से उनका नाता जुड़ा रहे । यह मैं श्रापको बताऊँ कि शंका की प्रवृत्ति सुक में खूय है। शंकाश्रों के प्रत्युत्तर में दी मेरा लेखन-कार्य सम्भव होता है। तव यह तो श्राप न समिक्षए कि मैं यहुत तृप्त श्रौर सन्तुष्ट जीवन जीता हूँ। लेकिन सोशलिश्म के मामले में दखल देने के लिए ऐसा मालूम होता है कि मुक्ते विचारक से श्रधिक विद्वान् होना चाहिए। विद्वान् में नहीं हो पाता, कितावें में पढ़ता हूँ, फिर भी वे मुक्ते विद्वान्

नहीं बनावीं। मेरे साथ वो रोग यह लग गया है कि घवीत को में श्राज के सम्बन्ध की श्रपेत्ता में देखना चाहता हूँ, भविष्य का सम्बन्ध भी श्राज से यिठा लेना चाहता हूँ श्रीर विद्या को जीवन पर कसते रहना चाहता हूँ। इसमें, यहुत से श्रवीत श्रीर यहुत से स्वम श्रीर यहुत सी विद्या से मुक्ते हाय घोना पहता है। यह दयनीय हो सकता है छौर मैं कह सकता हूँ कि आप सुक्ते सुक्त पर छोड़ हैं। सोशलिइन का में हतज्ञ हूँ, उससे मुक्ते व्यायाम मिलता है। वह श्रव्हे वार्तालाप की चीज है। लेकिन याज और इस एए मुक्ते क्या और कैसा होना चाहिए, इसकी कोई सुम इस 'इड़म' में से मुमे प्राप्त नहीं होती । मुमे मालूम होता ह कि में जो-कुछ हूँ, सोशलिस्टिक स्टेटकी पतीला करता हु थ्रा वही दना रह सकता हूँ श्रीर श्रपना सोशलिङ्म शखरड भी रख सकता हूँ। उप में उसके यारे में क्या कह सक् ? क्योंकि मेरा केंत्र तो परिमित है न ? सीरा-लिउम एक विचार का प्रतीक है। विचार शक्ति है। वह शक्ति किन्तु 'इउम' की नहीं है, उसको मानने वाले लोगों की सचाई की वह शिक्त है। लोगों को जयजयकार के लिए एक पुकार चाहिए किन्तु पुकार का वह शब्द सुरुप उत्साह है। उसी के कारण शब्द में सत्यवा श्रावां है। सांशतिज्य का विधान वैसा ही है, जैसा ऋगडे का कपड़ा। ऋगडे की साथ पनात वाला कपड़ा नहीं है, शहीदों का खुन है। सोशलिय्म की सफलता यदि हुई है, हो रही है, या होगी, वह नहीं निर्भर है इस यात पर कि सोरालिजन श्रन्ततः क्या है श्रीर क्या नहीं है, प्रत्युत् वह सफक्ता श्रवसन्दित है इस पर कि सोशलिस्ट अपने जीवन में अपने मन्तरयों के साथ कितना श्रमिल श्रोर तल्लीन है श्रोर कितना वह निस्त्रिय है। श्रीर श्रपने निज की श्रीर श्राज की दृष्टि से, श्रयांत् शुद्ध व्यवहार की दृष्टि से, यह सोराज-इन्म सुके अपने लिए इतना वादमय, इतना हटा हुआ श्रीर धशास्त्रीय-सा तस्व ज्ञात होता है कि मुक्ते उसमें वहीनता नहीं निलती। धौर में क्या कहें ? धर्म से बड़ी शक्ति में नहीं जानता। पर जीवन से कटरर जय वह एक मतवाद और पन्य का रूप धरता है, तय वही निर्दीर्प का यहाना श्रीर पाल्य का गढ़ वन जाता है। सीश जिज्म की श्रारम्भ से ही एक वाद यनाया जा रहा है,—यह सीश जिज्म के जिए ही भयंकर है।

महेश्वर जी ने कहा—"श्राप तो मिस्टिक हुए जा रहे हैं कै जाश यावु, पर इससे दुनिया का काम नहीं चलता। श्राप शायद वह चाहते हैं जो साथ-साथ दूसरी दुनिया को भी सँभाले।"

"हाँ, में वह चाहता हूँ जिससे सभी कुछ सँभने, जिससे समप्रता में जीवन का हल हो। मुक्ते जीवन-नीति चाहिए, समाज प्रथवा
राज-नीति नहीं। वह जीवन-नीति ही फिर समाज की अपेचा राज-नीति
वन जायगी। जीवन एक है, उसमें खाने नहीं हैं। जैसे कि न्यक्ति का
वह सँभलना ग़जत है जो कि समाज को विगाइता है, उसी तरह दुनिया
का वह सँभलना ग़जत है जिसमें दूसरी दुनिया श्रगर वह हो, तो उस
के विगाइने का दर है। श्रादमी करोइपति हो, यह उसकी सिद्धि नहीं
है। वह सम्पूर्णतः परार्थ-तत्पर हो, यही उसकी सफलता है। इसी तरह
दुनिया की सिद्धि दुनियावीपन की श्रतिशयता में नहीं है, वह किसी
श्रीर वही सत्ता से सम्यन्धित है।"

"श्रापका मतलव धर्म से है ?"

"हाँ, वह भी मेरा मत्तलव है।"

"लेकिन श्राप सोशिलजम के खिलाफ तो नहीं हैं ?"

"नहीं ख़िलाफ नहीं हूँ। लेकिन-"

"वस इतना ही चाहिए। 'लेकिन' फिर देखेंगे—"

"यह कहकर महेश्वर जी ने तिनक मुस्कराकर चारों छोर देखा छोर फिर सामने रखे एक काग से भरे गिजास को उठाकर वह दूसरी छोर चले गए। मैं वैठा देखता रह गया छोर फिर—

#### श्रभेद

#### रात--

सब सो गए हैं और श्रासमान में तारे घिरे हैं। मैं उनकी श्रोर देखता हुश्रा जागता हूँ। नींद श्राती ही नहीं। मेरा मन तारों को देखकर विस्मय, स्नेह और अज्ञान से भरा आता है। वे तारे हैं, होटीहोटी चमकती बुन्दियों-से, कैसे प्यारे-प्यारे तारे। पर उनमें से हर एक
अपने में विश्व है। वे कितने हैं ?—कुछ पार नहीं, कुछ भी अन्त
नहीं। कितनी दूर हैं ?—कोई पता नहीं। हिसाय की पहुँच से याहर,
वे नन्हें-नन्हें मिप-मिप चमक रहे हैं। उनके तले कलपना स्तब्ध हो
जाती है। स्वर्ण के चूर्ण से छाया, शान्त, सुन्न, सहास्य कैसा यह
बह्यायड है।—एकान्त, अहोर, फिर भी कैसा निकट, कैसा स्वगत।—
मुमे नींद नहीं आती और में उसे नहीं बुलाना चाहता। चाहता हैं,
यह सब तारे मुमे मिल जायें। मुमसे बाहर कुछ भी न रहे। सब-इह
मुममें हो रहे, और मैं उनमें।

में अपने को यहुत छोटा पाता हूँ, यहुत छोटा ।— यितहुत दिन्दु, एक अर्रा, एक शून्य । और इस समय जितता में अपने को शून्य छानुभव करता हूँ, उतना ही मेरा मन भरता श्राता है । जाने कैसे, में अपने को उतना हा यहा होता हुआ पाता हूँ । जैसे जो के भीतर श्राहाइ भरा जाता हो, उसदा श्राता हो । सुके यदा श्रच्छा लग रहा है कि में छुछ भी नहीं हूँ । जो हूँ, समस्त की गोद में हूँ, सब में हूँ । सुके मालूम होता है कि मेरी सीमाएँ मिट गई हैं, में खोवा जा रहा हूँ, मिला जा रहा हूँ । मालूम होता है, एक गम्भीर श्रातन्द—

तारे उस नीले शून्य में गहरे-से-गहरे पैठे हैं। जहाँ तक नीलिमा है, वहाँ तक वे हैं। यह स्वर्ण-क्यों से भरा नीला-नीला पया है है आकाश क्या है है समय क्या है है में क्या हूँ है—पर जो हो, में आनन्द्र में हूँ। इस समय तो मेरी श्रज्ञानता ही संबसे यहा ज्ञान है। में कुछ नहीं जानता, यही मेरी स्वतन्त्रता है। ज्ञान का यन्धन सुके नहीं पाहिए, नहीं चाहिए। तारों का अर्थ सुके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुके उनका तारापन ही सब है, वही यस है। में उन्हें तारे ही समन्तिमा, तारे यनकर में उनमें श्रज्ञानपन, श्रपनापन मिगोचे रणता हूँ। सुके नहीं चाहिए कोई ज्ञान। उस समस्त के श्रामे तो यस में इतना ही

चाहता हूँ कि मैं सारे राज़ खोलकर प्रस्तुत हो रहूँ। चारों श्रोर श्रपने को छोड़ दूँ श्रोर भीतर से श्रपने को रिक्त कर दूँ कि यह निस्सीमता, यह समस्तता विना वाधा के मुक्ते छुए श्रोर भीतर भर जाय।

लोग सो रहे हैं। रात यीत रही है। सुके नींद नहीं है श्रीर लोग भी होंगे, जिन्हें नींद न होगी। वे राजा भी हो सकते हैं, रंक भी हो सकते हैं। श्ररे राजा क्या, रंक क्या ? नींद के सामने कोई क्या है ? किसकी नींद को कौन रोक सकता है ? आदमी श्रपनी नींद को श्राप ही रोक सकता है। द्वितया में भेद-विभेद हैं, नियम-कानून हैं। पर भेद-विभेद कितने ही हों, नियम-कानून कैसे ही हों,—रात रात है। जो नहीं सोते वे नहीं सोते, पर रात समको सुलाती है। सब भेद-प्रभेद भी सो जाते हैं, नियम-कानृन भी सो जाते हैं। रात में रंक की नींद राजा नहीं छीनेगा श्रीर राजा की नींद भी रंक की नींद से प्यारी नहीं हो सकेगी। नींद सबको वरायर सममेगी, वह सबको बरायर में हुवा देगी। नींद में फिर स्वप्त श्रायेंगे श्रीर वे, मनुष्य की वाधा मिटाकर, उसे जहाँ वह चाहें, तो जाएँगे। रात को जब श्रादमी सोएगा, तब प्रकृति उसे थप-केगी। आदमी दिन-भर अपने वीच में खड़े किये विभेदों के मगड़ों से क्तगढ़कर जब हारेगा और हारकर सोएगा, तब उसकी वन्द पलकों पर प्रकृति स्वम लहरायेगी। उन स्वमों में रंक सोने के महलों में वास करे तो कोई राजा उसे रोकने नहीं जाएगा। वह वहाँ सय सुख-सम्भोग पायेगा। राजा श्रगर उन स्वमों में संकट के मुँह में पहेगा श्रीर क्लेश भोगेगा तो कोई चांदुकार इससे बचा नहीं सकेगा। राजा, श्रपनी श्रारमा को लेकर मात्र स्वयं होकर ही श्रपनी नींद पायेगा। तय वह है श्रीर उसके भीतर का अव्यक्त है। तब वह राजा कहाँ है ?--मात्र वेचारा है। इसी प्रकार नींद में वह रंक भी मात्र अपनी आत्मा के सम्मुख हो रहेगा । तब वह हैं और उससे सन्निहित श्रव्यक्त है । तब वह वेचारा कहाँ रंक है ! वह तय प्रकृति रूप में जो है, वही है।

उस रात्रि की निस्तव्धता के, श्राकाश में महाशून्य में श्रीर प्रकृति

की चौकसी में अपनी मानवींय श्राह्मिता को खोकर, साँपवर मानव शिशु वनकर सो जाता है। पर फिर दिन घाता है। तद श्रादमी कहता है कि वह जाप्रस है। वह कहता है कि तय वह साबधान है। धीर जावत श्रीर सावधान धनकर वह मानव कहता है कि मानवता में श्रेणियाँ हैं— अभेद तो मिथ्या स्वप्न था, सार अथवा सत्य तो भेद है। तथ वह कहता है कि मैं चेतन उतना नहीं हैं, जितना राजा हैं श्रयवा रंक हूँ। स्वप्न से हमारा काम नहीं चलेगा, काम ज्ञान से चलेगा। ज्ञान का सच्चा नाम विज्ञान है। छौर वह विज्ञान यह है कि मैं या तो गरीव हूँ या श्रमीर हूँ । दिन में क्या श्रय उसने शाँसें नहीं खोल ली हैं ? दिन में क्या वह चीज़ों को श्रधिक नहीं पह चानवा है ? दिन-रात की तरह श्रंधेरा नहीं है, वह उजला है। तारे श्रेंधेरे का सस्य हों, पर जाप्रत श्रवस्था में क्या वे मूठ नहीं हैं !- देखी न, कैसे दिन के उजाले में भाग छिपे हैं। जाप्रत दिन के सत्य की कीन स्याग सकता है ? वही श्रचल सत्य है, वही ठोस सत्य है। शीर वह सत्य यह है कि तारे नहीं हैं, हम हैं। हमी हैं। हमी हैं और हम जाप्रत हैं। श्रीर सामने हमारे हमारी समस्याएँ हैं। श्रतः मनुष्य कर्म करेगा, वह युद्ध करेगा, वह तर्क करेगा, वह जानेगा। नींद्र गलत है और स्वप्न भ्रम है। यह दुःखप्रद है कि मानव सोना है थार सोना धमारवता है। श्रुधेरी रात क्या गलत ही नहीं है कि जिसका सहारा लेकर शाय-मान तारों से चमक जाता है, और दुनिया द्विधनी हो जाती दें? हमें चारों थोर धूप चाहिए धूप, जिससे हमारे धासदास का छट-यद्पन चमक उठे श्रीर दृर की सब धासमानी व्यर्थता लुह हो जाद ?

में जानता हूँ, यह ठीक है। ठीक ही कैसे नहीं है ? लेकिन प्या यह मूल भी नहीं है ? श्रीर मूल पर स्थापित होने से प्या सर्थमा मूल ही नहीं है ? क्या यह गलत है कि नींट् से हम ताजा होते हैं और दिन-भर की हमारी धकान को जाती है ? प्या यह गलत है कि हम प्रभात में जब जीतने श्रीर जीने के लिए उसत होते हैं, तद मन्यानन्तर नींद चाहते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि स्वप्नों में हम अपनी थकान खोते हैं, और फिर उन्हीं स्वप्नों की राह अपने में ताजगी भी भरते हें ? क्या यह नहीं हो सकता कि दिन में हम व्यक्त के साथ इतने जहित और अव्यक्त के प्रति इतने जह होते हैं कि रात में अव्यक्त व्यक्त को शून्य बनाकर स्वयं प्रस्फुटित होता है और इस भाँति हमारे जीवन के भीतर की समता को स्थिर रखता है ? क्या यह भी नहीं हो सकता कि हम स्वप्नों में विभेद को तिरहकृत करके अभेद का पान करते और उसी के परिणाम में उठकर त्रिभेद से युद्ध करने में अधिक समर्थ होते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि रात पर दिन निर्भर है, और रात न हो तो दिन दूभर हो जाय ? क्या यह नहीं है कि विभेद तब तक असस्य असस्भव है, जब तक अभेद उसमें व्याप्त न हो ? क्या—

पर रात चीत रही है, श्रीर मेरी श्राँखों में नींद नहीं है। श्रोह, यह समस्त क्या है ? में क्या हूँ ? में कुछ नहीं जानता,—में कुछ नहीं जानूँगा, में सब हूँ। सब में हूँ।

तभी कहीं घरटा वजा—एक। जैसे श्रंथरे में गूँज गया, ए-ए-क।
में उस गूँज को सुनता हुशा रह गया। गूँज धीमे-धीमे विलीन हो
गई, श्रीर सन्नाटा फिर वैसे ही सुन्न हो गया। मेंने कहा—'एक।'
दोहराया—' एक, एक, एक।' मेंने दोहराना ज़ारी रखा। नींद छुछ मेरी
श्रोर उतरने लगी। श्रव सोकँगा। में सोकँगा। वाहर श्रनेकता के थीच
एक वनकर स्थिर शान्ति से क्यों न में सो जाकँगा? में चाहने लगा,
में सोकँ। पर तारे हँसते थे श्रीर हँसते थे, श्रीर मेरी श्रांखों में नींद
धीमे-ही-धीमे उतरकर जा रही थी।
जरूरी

दिन के साढ़े दस बजे होंगे। में मेज पर वैटा था तभी मुन्शीजी प्राये। लाला महेश्वरनाथ जी की जो शहर के इघर-उधर घीर कई तरफ फैली हुई जायदाद है, उस सबकी देखभाल इन सुन्शीजी पर है। सुन्शोजी बड़े कर्म-व्यस्त श्रीर संजित शब्दों के श्रादमी है। विनय-शील यहुत हैं, बहुत लिहाज रखते हैं। पर कर्तव्य के समय तरपर हैं।

सुन्शीजी ने कहा—"मुक्ते भाक कीजिएगा। श्रोह, में ने हर्ज हिया।"
पर हाँ,—बह,—यह तीसरा महीना है। श्राप चैक कब भिजवा दीजिप्रा ? राय साहब कहते थे—"

"वात यह है कि पिछले दो माह का किराया मैंने नहीं दिया। दिया क्या, नहीं दे नहीं पाया।" मैंने मुन्शोजी की थ्रोर देखा। सुके यह धतु-अह कष्ट कर हुआ कि मुन्शोजी श्रय मी धपनी विनन्नता थीर विनय-शीलता की श्रपने कानू में किये हुए हैं। वह धमकाकर भी तो कह सकते हैं कि लाइए साहद, किराया दीजिए। यह क्या श्रधिक शतुकृत न हो?

यह सोचवा हुआ में फिर श्रपने सामने मेज पर लिखे जाते हुए कागज़ों को देखने लगा।

मुनशीजी ने कहा-"मेरे किए बया हुकुम है ?"

पर मेरी समझ में न श्राया कि उनके लिए क्या हुलुम हो। श्रार (मैंने सोचा)—इनकी जगह लुद ( राय साहय ) महेरवर ही होते, तो उनसे कहता कि किराए की यात तो किर पीछे देखिएगा, इस समय तो श्राहए, सुनिए कि मैंने इस लेख में क्या लिखा है। महेरवर डी को साहित्य में रस है श्रीर वह विचारवान हैं,—विचारवान से श्रायय यह नहीं कि किराया लेना उन्हें छोड़ देना चाहिए। श्रीमश्राय यह कि यह श्रवस्य ऐसे व्यक्ति हैं कि किराए की-सी छोटी यातों को पीछे रणवर वह सैदान्तिक गहरी दातों पर पहले विचार करें। लेकिन इन सुरगों जो को में क्या कहें? क्या मैंने देखा नहीं कि किराए की दात पर पदा यह मुनशीजी ही सामने हुए हैं, श्रीर राय साहय से जय-जय साधार होता है, तब इस पकार की नुव्ह्या उनके श्राम-पान भी नहीं देखां में श्रात श्रीर वह गम्भीर मानसिक श्रीर शाध्यात्मक चर्चा ही परते हैं।

हुक्म की प्रार्थना श्रीर प्रतीका करते हुए सुन्धीजी को सामने रहते देकर में कुछ श्रीर ज़रूरी याते सीचने लगा। मैंने मोधा कि— में जानता हूँ कि मुसे काम करना चाहिए थोर में काम करता हूँ। सात घरटे हर एक को काम करना चाहिए। में साई-सात घरटे करता हूँ। जो काम करता हूँ वह उपयोगी है।—वह बहुत उपयोगी है। वह काम समाज का एक ज़रूरी थ्रीर बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्या में स्वार्थ-बुद्धि से काम करता हूँ? नहीं, स्वार्थ-भावना से नहीं करता। क्या मेरे काम की याजार-दर इतनी नहीं है कि में ज़रूरी हवा, ज़रूरी प्रकाश थ्रीर ज़रूरी खुराक पाकर ज़रूरी कुनवा थार ज़रूरी सामाजिकता थ्रीर ज़रूरी दिमागियत निवाह सकूँ? शायद नहीं। पर ऐसा क्यों नहीं है ? श्रीर ऐसा नहीं है, तो इसमें मेरा क्या श्रपराध है ?

श्रपने काम को मैंने न्यापार का रूप नहीं दिया है। श्राज का न्यापार शोषण है। मैं शोपक नहीं होना चाहता।

इसी दुनिया में, पर दूसरी जगह, मेरे-जैसे काम की वहुत कीमत श्रोर कदर भी है। मेरे पास श्रगर मकान नहीं है श्रोर मकान में रहने का एवज देने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, तो इसका दोप किस भाँति सुक्त में है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

में जानना चाहता हूँ कि समाज जब कि मेरी तारीफ भी करता है तो जीवन श्रीर जीवन के ज़रूरी उपादानों से मैं वंचित किस प्रकार रखा जा रहा हूँ ?

में जानना चाहता हूँ कि श्रगर मकान का किराया होना ज़रूरी है, तो यह भी ज़रूरी क्यों नहीं है कि वह रुपया मेरे पास प्रस्तुत रहे ? वह रुपया कहाँ से चलकर मेरे पास श्राए, श्रौर वह क्यों नहीं श्राता है ? श्रौर यदि वह नहीं श्राता है, तो क्यों यह मेरे लिए चिन्ता का विषय बना दिया जाना चाहिए ? श्रौर किस नैतिक श्राधार पर यह मुन्शीजी सरकार से फरियाद कर सकते हैं कि में श्रीभयोगी ठहराया जाऊँ श्रौर सरकारी जज बिना मनोवेदना के कैसे मुक्ते श्रीभयुक्त ठहराकर सेरे खिलाफ डिग्री दे सकता है ? श्रौर समाज भी क्यों मुक्ते दोषी सममने को उद्यत है ?

क्या इन रुपयों के बिना महेरवर जी का कोई काम श्रटका है ? इन किराए के रुपयों पर उनका इक यनने श्रीर कायम रहने में कैसे श्राया ?

रुपया उपयोगिता में जाना चाहिए कि विलासिता में ?

वह समाज श्रीर सरकार क्या है को रुपये के यहाय को विलास से मोड़कर उपयोग की श्रीर नहीं डालती ?

क्या कभी भैंने महेरवर जी से कहा कि वह मुक्ते नाव रहने हैं ? क्यों वह मुक्तसे किराया लेते हैं ?—न लें।

नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा ? क्या यह कहना ज़रूरी नहीं है ?— लेकिन, क्या यह कहना ठीक है ?

में श्रगर इस चीज़ से इनकार कर दूँ श्रीर फल सुगतने को प्रस्तुत हो नाकें, तो इसमें क्या श्रनीति है ? क्या यह श्रयुक्त हो ?—

इतने में मुनशीजी ने कहा कि उनको धौर भी काम हैं। मैं जल्दी फरमा दूँ कि चैक ठीक किस रोज़ भेज दिया जायगा। ठीक तारीख में फरमा दूँ जिससे कि—

(मैंने सोचा)—यह मुन्शीजी हतने जोर के साथ घपनी विनय श्राखिर किस भाँ वि श्रोर किस वास्ते थामे हुए हैं ? प्रतीत होता है कि श्रय उनकी विनय की वाणी में कुछ-कुछ उनके सरकारानुमोदित श्रिधकार—गर्व की सन्धंग मिठास भी श्रा मिली है। मैंने कहा न कि मुन्शीजी यहुत भले श्राइमी हैं। यह श्रवद्वी सरह जानते हुए भी कि पैसे के वकील श्रीर सरकार के सवेतन कर्मधारियों के दल से यह मेरा लोटा-धाली कुर्क करा सकते हैं, यह जानते हुए भी—(या. ही) वह विनय-लिजत हैं। मैं जानता हैं कि धर्नव्य के समय यह कटियद भी दीखेंगे फिर भी मेरा उनमें इतना विश्वास है कि मैं वह परचा हैं कि उस समय भी श्रपनी लज्जा को श्रीर श्रपने तहनतुष्य हो यह होंदेंगे नहीं। इसी का नाम वजेदारी हैं।

मैंने कहा-"मुन्शी साहय, खापको तकलीफ हुई। लेकिन सभी

तो मेरे पास कुछ नहीं है।

"तो कव तक भिजवा दीजिएगा?"

मेंने कहा-"श्राप ही यताह्य कि ठीक-ठीक में क्या कह सकता हैं।"

ं बोले--''तो ?"

तो का मेरे पास क्या जवाय था। मैंने चाहा कि हैंसूँ।

उन्होंने कहा—''रायसाहय ने फरमाया था कि में इत्तला दूँ कि यहुत दिन हो गए हैं। न हो तो—श्रीर मकान देख लें।''

मैंने हँसकर कहा—"श्रोर मकान? लेकिन किराया तो वहाँ भी देना होगा न ? सुश्किल तो वही है।"

मुनशीजी सहातुभृति के साथ मेरी श्रीर देखते रह गए।

मैंने उन्हें देखकर कहा-"'खैर, जल्दी ही मैं किराया भिजवा दूँगा।"

"जी हाँ, जल्दी भिजना दीजिएता। श्रीर श्राह्नदा से तीस तारीख तक भिजना दें तो श्रन्छा। रायसाहय ने कहा था—"

मैंने कहा-"श्रच्छा-"

मुन्शीजी फिर श्रादाय यजाकर चले गए। उनके चले जाने पर मैंने पुनः श्रपने लेख की श्लोर ध्यान किया, जो लाजिमी तौर पर जबरदस्त लेख होने वाला था।

### भारत में साम्यवाद का भविष्य

भारत में सान्यवाद का क्या भविष्य है—इस सम्यन्ध के अनुमान में वर्तमान की समीता ही हो सकती है। भविष्य जाना नहीं आता, उसे बनाना होता है। वह धीरे-धीरे वर्तमान पर खुलता है। यह आदमी का सद्भाग्य ही है कि वह भविष्य से अनजान है और वर्तमान में रहता है। यही अज्ञान की जुनौतो तरह-तरह की सम्भावनाओं को आदमी के भीतर से खिलाती आई है।

श्राज एक शक्ति साम्यवाद है। मानों हुनिया हो शक्तियों के खिंचाव के बीच टिकी हुई है। एक श्रोर साम्यवाद है दूसरी श्रोर वह सब है जो साम्यवाद नहीं है। प्रजीवाद दसे कहना परा मही नहीं होता, न दसे जोकतन्त्रवाद ही यथार्थ में कहा जा सकता है। जो साम्यवाद नहीं है वह एएटी-साम्यवाद है। इस 'एएटी' नामर नकार के नीचे उसे एकवा मिली हुई है, श्रान्यया वह दस तरह एक नन्त्र श्रोर नीति के श्रधीन गढ़ा हुश्रा बाद नहीं है। साम्यवाद एक नया मजहब है। उसके याहर लामजहिययत ही रह नाती है।

पन्यवाद श्रीर मतवाद शक्ति यन कर श्राते हैं। ये एतरहाल ही किसी श्रावस्थकता की पूर्ति करते हैं। उनमें सुधार और उदार हा श्राप्रह रहता है। किर तस्व विचार का रूप लेते हैं श्रीर होते-होते शक्ति-सम्पादन कर वे एक राजतन्त्र के रूप में हम जाते हैं। उनहा चर्च वनता है छोर श्रधिकारियों की एक पंक्ति खड़ी होती है। तय साथ ही उसमें दो पहलू हो श्राते हैं—एक तास्त्रिक, दूसरा तान्त्रिक। श्रारम्भ में तास्त्रिक प्रधान होता है, पीछे वह वान्त्रिक के श्रधीन होता जाता है। यहाँ तक कि वैचारिक मतवाद श्रन्त की श्रोर एक ठेठ राज-नीतिक दलवाद रह जाता है।

साम्यवाद के सन्बन्ध में विचार करते समय भारी भूल होगी श्रगर हैगिल श्रोर मार्क्स के भौतिक दृन्द्रवाद की भाषा में ही हम उसे समम डालेंगे। वह श्रव इतनी (या सिर्फ) तास्विक चीज नहीं। मार्क्स से श्रधिक वह वस्तु श्राज स्टालिन से जुड़ी है। ज्यावहारिक-राजनीतिक से पृथक करके तात्विक रूप में उसे देखना अम में रहना है। पहले एक संस्था थर्ड इन्टरनेशनल थी। साम्यवाद को ग्रारम्भ श्रोर रूप मिला वहाँ से। वह यौद्धिकों की सभा थी जिनका काम विचारना श्रोर विवेचना था । राज्याधिकारी लोग उसमें नहीं थे । फिर रूस में क्रान्ति हुई श्रोर बोलशेविक सत्तारूढ़ हुए। क्या साम्यवाद का प्रयोग राष्ट्र की सीमा में हो सकता हैं? जगत के श्रमीनन एक हैं, लेकिन पहले श्रपना एक श्रमुक राष्ट्र एक हैं तो दूसरे राष्ट्र के श्रमीजन दूसरे हो जाते हैं। इस तरह साम्यवाद के शुद्ध विचार में तय संकट उपस्थित हुआ। सत्ता हाय लेने के थोड़े दिन वाद लेनिन मन्द्रपाय होते होते श्रस्त हो गए। ट्राटस्की ने कहा कि क्रान्ति को जागतिक श्रौर सर्वदेशीय होना होगा श्रौर बोलशेविक की नीति यही हो सकती है। स्टालिन के हाथ सत्ता से घिरे थे। उस रूसी क्रान्ति को श्रोर उसके परिणाम में हाथ श्राई सत्ता को टिकाये रखना श्रीर जमा रखना स्टालिन का पहला श्रीर जरूरी काम मालूम हुश्रा। तात्विक, जागतिक क्रान्ति के प्रतीक ट्राटस्की जीवित राजनीति से फिंक कर श्रलग जा पड़े श्रीर स्टालिन के हाथ रहकर साम्यवाद कुछ राष्ट्रीय श्रोर राष्ट्रवादी-सा यना। श्रव श्राकर थर्ड इन्टरनेशनल की समाधि पर 'किमनफार्म' की रचना हुई। यह विचारकों श्रीर विवेचकों की जमात

नहीं हैं—सत्ताधिपों श्रोर व्यवस्थापकों का सम्मिलन है। भविष्य के निर्माण के विचार से वर्तमान राजकरण को प्रेरणा देने से श्रधिक वर्तमान की राजनीतिक श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार विचार को टालने का प्रयत्न करने वाली वह संस्था है। नीति साधन है, राज साध्य है। पहले नीति साध्य थी, राज साधन। उस प्रकार की तस्व-चिन्ता श्रीर श्रावशोंपासना से चलने वाली साम्यवादी राजनीति जैसे श्रव्यवहारिक होकर विद्युह गई है। श्रय कर्मश्रवृत्त श्रौर निश्चित तारकालिक लप्य रखकर चलने वाली कृटनीतिक साम्यवादी राजनीति ने उसका स्थान ले लिया है।

साम्यवाद पहले समाजवाद था। उस मत श्रीर सिद्धान्त ने जगत-दर्शन को एक बहुत बड़ा दान दिवा है श्रयांत यह कि श्रपनी परिधि में व्यक्ति समाप्त नहीं है। उस रूप में वह विचारणीय तक नहीं है। उसकी पूर्णता श्रपने में नहीं, सबमें शीर सबके साथ है। व्यक्तिस्त की श्रसामाजिक धारणा श्रानष्ट है। व्यक्ति का विकास सामाजिकता में है। उसकी परिपूर्णता समाज से विलग नहीं देशी जा सकती। इसलिए पदार्थ पर श्रधिकार श्रीर स्वस्त भी व्यक्तिमृतक नहीं हो सकता। स्वस्त यदि है तो सबका है, समाज का है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का विचार मूल में सही नहीं है। सम्पत्ति समाज शो है, सामाजिक हित के लिए है। पूँजी के श्राधार पर स्वस्त श बरियारा कृतिम है। उसमें सामाजिक शन्याय समाया है। पूँजी शायन वस्ती है श्रम शोपित होता है। ऐसे विपमता पैदा होता है श्रीर तरह-तरह की व्याधियों जन्म लेती हैं। समाज में श्रीरियों उपजती है, उनमें तनाव होता है श्रीर समाज-शरीर के फटने की हालत पर्या रहतो है।

यह विचार जाने-श्रमजाने जगत् के समूचे दर्शन में मना गया है। लेकिन तर्क ने श्रापे चलकर यताया कि समाज कोई श्रमूर्व यानु गर्ही है। न सिर्फ कुछ लोगों के जैसा श्रापस में समुद्राय बनायर महमोगी श्रीर सहयोगी श्राष्ट्रम-संस्था के रूप में रहने से समाजवाद की सिटि होगी। समाज मूर्त होता है राज्य में, स्टेट में । स्वस्व इस तरह सब स्टेट में पहुँचेगा। स्टेट कानून से श्रीर कानून को पालन कराने वाली सब शक्ति के योग से समाज में समता की स्थापना करेगी श्रीर उसे कायम रखेगी। पदों में भेद न होगा, न श्रादमियों में, न वर्गों में । सब श्रपने वश-भर काम करेंगे श्रीर श्रावश्यकता-भर पायँगे।

इस तरह समाज किसी श्रप्रत्यच्च लोकमत का नाम न रहने दिया गया है, न किसी लोक-स्वीकृत समाज-नीति को उदय में लाने या उस पर निर्भर करने पर सन्तोप माना गया है; विक्त लोकमत को व्यक्त श्रीर प्रवल करके, उसके द्वारा राज को श्रधोन करके व्यक्तिगत को मिटाकर सब स्वत्व राजगत करके चलाना जरूरी समसा गया है। इसमें से एक नये शास्त्र श्रीर नई कला का उदय हुआ—पार्टी-श्रायोजना का शास्त्र श्रीर उसकी कला।

व्यक्ति नहीं हैं संघ ही है। 'संघे शक्तिः कक्षौयुगे।' संस्कृत के इस वाक्य से जान पड़ता है कि विचार यह उतना नया न था, पर प्रणाली बनकर उपयुक्त थौर प्रवृत्त होना शायद उसे इस कर्मयुग में था, जिसे किलयुग कहा गया है।

में उसकी अपनी भाषा में स्टेटवाद कहकर अधिक सहजमय भाव से समक्त पाता हूँ। साम्यवाद, यानी सब समान हैं। ये दोनों बातें भावात्मक समकी जा सकती हैं। हम सबको समान मान लें या समान भाव से व्यवहार करें—हतना काफी नहीं है, क्योंकि यह हमारी आखिर इच्छा, संस्कार और विवेक पर अवलम्बित हो रहता है। वैज्ञानिक साम्यवाद इतने पर नहीं रह सकता। सब समान हों, इस भावना पर वह नहीं ठहर सकता। सबको समान बनाए रखा जाय यह काम वह अपने कपर जेता है। यह सिवाय स्टेट के कौन करेगा? इसिलिए स्टेट को अपने शासन और द्युड से साम्य बनाये रखना होगा। इस सबको 'स्टेटवाद' कहने से वात शायद सुगमता से हद्यंगम हो जायगी।

यह कि स्टेट (हुकूमत) के ज़ोर से काम ग्रामानी से होता है, सुग्र-सुविधा भी आसानी से उसके द्वारा भरपूर ही सकेगी, शभाव निट जायुगा, श्रापाघार्षा खत्म की जा सकेगी--यह श्राज प्रत्य ए तस्य ही भाँति कोगों को प्रतीत होता है और वे उसे श्रधिकांश श्रपनाने में देर द्धगाने की श्रावस्यकता नहीं देखते। परिचम के वे देश जहीं राजनीति का वह खेल ठवना नया नहीं है शायद इसे देखने में शीव उतने समर्थ न हों। पर पूरव के लोग हुन्दु पराधीनता के इतने नाक में रहे हैं कि उन्हें उस दर्शन में स्वर्ग की जल्दी फलक दोख जाती है। चीन में राज बदला है और साम्यवादी अधिशासन आ गया है, पूरव के और देशों के लोगों में भी उसने सम्मावनाएँ जगा दी हैं। भारत में सान्यवादी-इल नगरव नहीं है। कांश्रेस के प्रतिरोध में गिनने के लावक संगहित कुछ है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रमाव, कष्ट भौर भपमान स्वर्ग को माँग को श्रीर उसके सपनों को सहज ही जगा देंगे । भारत में रहन-सहन का कष्ट श्राज कम नहीं है। लोग वंवित शीर हत्युद्धि श्रपने सी श्रमुमव करते हैं। सरकारी स्क्रीमें शीर श्रम्बयारी चर्चाएँ उसे जहाँ-का-तहाँ छोड़ती-सी लगती हैं, थौर इस हालत में यह सपना कि कभी गरीयों की यानी हमारी हुकूमत होगी और सिर पर हमारे कोई न होगा: यहिक हम सिर पर होंगे, उन्हें प्यारा लगता है। यह कि, यह सपना ए शायद यह वह खुद जानते हैं लेकिन प्यारा तो यह सगता हो है और **उ**नके दिल में घर भी करता है।

हिमाग़ में इस श्रीर से देखें तो भारत में साम्यपाद होर ही परदेगा। श्रमर प्रधान राज-नोति श्रीर काम-नोति रहती है श्रीर स्पदहार में मुद्र पैमा रहता है तो श्रवश्यम्मावी है कि साम्यवाद उभरे श्रीर फैले । स्टेर एक परीस वस्तु है। उससे लहना, उलम्पना श्रामान नहीं। श्राम को हम श्रपने श्रमाव श्रीर हीनता को हिमी धनिक पर गुस्सा निशालवर छेते हैं। मालूम हीता है कि श्रपने हुन्य का कारस्य हमारे हाय में था गया। इस तरह सरकाल हुद समाधान हो जाता है। इम, बाद में यह साम्य त्र हुआ नहीं कि हम सबके लिए सुख खुल जायगा, ऐसा भासने लगता है और उस मनमाने में थोड़ी देर रहकर जैसे अपनी अप्रतिष्ठा और हीनता का हम बदला जुका लेते हैं। पूँजीपित बीच में नहीं होगा तो सब हमारे-ही-हमारे पास तो होगा, ऐसा लग आता है। स्टेट का स्वस्व और स्वामिस्व जो भो होता हो, निश्चय ही वह इस या उस सेठ के मालिक होने जैसी तो बात नहीं होगी ? यों देखें तो साम्यवाइ की सफलता पूँजीवाद शब्द में भर जाती है। हालत यदि ऐसी होती नायगी कि पूँजीवाद शब्द में भर जाती है। हालत यदि ऐसी होती नायगी कि पूँजी का महत्त्व बढ़े तो साम्यवाद का यल भी बढ़ेगा। साम्यवाद सिखाता है कि पूँजीपित हट जायाँ। जिसके अपने पास पूँजी नहीं है वह खुश है। पैसे के अर्थ में पूँजी कितनों के पास है। वे गिनती में भी तो आने जायक नहीं। इसिलए बाकी सब पूँजी की चाह में पूँजीपित का अभाव चाहने लगें और दूसरा छुछ सोचने को न ठहरे तो अचरज़ क्या है।

इसिलए श्रायिक दीनता यदि भारतवर्ष के सम्बन्ध में सत्य वस्तु है श्रीर सबसे सत्य वही है तो निश्चय ही कम्युनिज़्म को श्राना है श्रीर उसी पर छा जाना है। किन्तु मुक्ते यहाँ साम्यवाद का भविष्य इतना उड्डवल नहीं दीखता, कारण भारत की भूमि श्रीर भारत का भन श्रोर हैं। यहाँ श्रादि से श्रव तक एक सबसे प्रतापी पुरुष वह हुश्रा है जो श्रार्थिक दृष्टि से श्रक्तिंचन था। भारत का हृदय नहीं रहा है वेभव में श्रीर सत्ता में। उसका चिन्तन श्रार्थिक नहीं, श्रात्मिक है। श्राष्ट्रिनिक भारत का भी नेता श्रीर विधाता वह गांधी रहा है जिसे उचाड़े बदन फूस की कुटिया में रहना नसीव हुश्रा। वह दरिद्द को नारायण मानकर उसकी सेवा में उससे भी शून्यतर स्थित स्वीकार करके रहा है। ऐसे लोगों का तर्क साम्यवाद के हाथ नहीं श्राता। लेकिन भारत-भूमि ऐसे ही लोगों को सबसे श्रिषक समक्ती श्रीर पूजती श्राई है। भारतीय श्रात्मा वहीं तक है, जैसे श्रक्विन महात्मा पुरुष उसके श्रन्तरंग-स्वर के प्रतीक वन सके हैं। वह तर्क श्रीर स्वर श्रार्थिक नहीं, नैतिक है, श्राध्यात्मिक है। वह

सिक्का बटोरने और सत्ता इथियाने से उल्टा बलता है। सोना टसके लिए मिटी है और वह मिटी उसके लिए असली सोना है जो हमारे अम.के योग से हमें अन्न देती है।

ऐसी नैतिक सम्पद्दा से सम्पन्न भारत-भूमि में, हिन्तु फायिक विन्ता से भरपूर राज्य के नीचे साम्यवाद का भविष्य क्या होगा, कहना सचमुच मुश्किल है। भारत गाँवों में यसता है, जहाँ के लोग धरती में लगकर अम करते हुए जीते आये हैं। एक वह दृष्टि है जो हन देहा-तियों को भारत का वास्तविक भूमि-पुत्र मानती है, भोर उनको भारत का श्रसल धन गिनती है। लेकिन दूसरी दृष्टि भी है जो शहरों में पल और पनप रही है। वह ज्यादातर श्रंग्रेजी पदे-लिखों को है, जिनके जदरों के काट के वर्ज नये हैं और दिमाग के भी। वे राजनीति यनाते हैं, राष्ट्र-नीति श्रीर श्रंग्रेतीति यनाते हैं। उनके करने से पार्वे होती हैं और चलने से चीजें चलती हैं। उस सयका परिणाम है कि वह देखते हैं कि गाँव के लोग गँवार हैं, श्राशिक्त हैं, मूखे हैं, दरिद्र हैं। यह शहरी पर्ग प्रस्थव देखता है कि उसके श्रपने पास शिचा है, शान है, नेतृत्व है भीर धन के कारण श्रन्य वस्तु की भी बहुतायत उसी के पास है। इस ठरह उनकी प्रस्थव दृष्टि बताती है कि भारत की सम्पन्नता शहरों के नुष् भाग तक सिमटी है, देहात तो निपट कंगाल पड़ा है।

इन दो दृष्टियों के बीच साम्यवाद का भविष्य उत्तका है। एक आर्थिक दृष्टि है। वस्तु से सम्यद्ध वास्तविक दृष्टि है। वह दिसाद दृष्ट और ष्टान की और राजनीति की दृष्टि है। दूसरी उत्तनी वैद्धानिक नहीं है जितनी मानवी। वह नैतिक खौर धारिमक है। यह ऊपरी नहीं दें, और उसमें शब्द प्रधान नहीं, शनुभृति प्रधान है। राजनीतिक में साम्य-वाद का मयदन हो या खबदन हो, वह दृष्टि साम्यवाद की जहाँ को दृष्ट हो करने वाली है। धाल यह ऊपर हैं शौर सुग्रर है, और जान प्रदर्श है कि भारत का राष्ट्रीय दर्शन यही है। ऐसा है को निस्सन्देह यहा जा सकता है कि साम्यवाद का योद्यासा होगा और यह उद्दी ही। लेकिन शगर भारतीय श्रातमा में वर्चस्व शेप हैं, कि मेरी श्रद्धा है, तो साम्यवाद श्रपने श्राज के रूप में यहाँ जहें नहीं जमा पायेगा। या यों कहें कि साम्यवाद को भारत में एक नया रूप ग्रहण करना होगा। यह वादासमक न होकर शायद धर्मात्मक होगा। साम्य का घोष नहीं साम्य का सन्त्र यहाँ इष्ट होगा। पूँजो का पतित्व श्रनेकों से लेकर एक स्टेट को देने से श्रधिक वहाँ उसे स्वयमें विखरा दिया जायगा। यानी पूँजीपन सिक्के में न रहकर श्रम में आ रहेगा। सिक्का तो स्टेट छापती भार ढालती है। श्रम का स्वामी हर वह श्रादमी है जिसके पास दो हाथ हैं। ऐसे कैपिट्लिज़्म को मिटाने के लिए स्टेट कैपिट्लिज़्म को लाने की जरूरत नहीं रहती। श्रम सीधा वहाँ पूँजी यनता है श्रीर सिक्के को विनिमय के साधन होने से श्रधिक स्वयं में धन यन जाने की सुविधा नहीं रह जाती। यह भारतीय प्रकार का साम्यवाद होगा कि जिसमें श्रमिकों की श्रोर से किसी श्रलग डिक्टेटरशिप की श्रावश्यकता न होगी, बिक्क वहाँ सभी श्रमिक होंगे। श्रीर इस तरह सत्ता को कहीं एक जगह केन्द्रित होकर डिक्टेटर बनने का श्रवसर न श्रायेगा।

भारत की धारमा के लिए साम्यवाद को यदि अपने सच्चे स्वरूप का संस्कार देने का अवसर आया तो मेरी धारणा है कि विश्व-संकट के टलने का भी उपाय दोल सकेगा। टोटेलिटेरियन के बजाय विकेन्द्रित सत्ता का रूप तब लोगों के सामने आयेगा, यानी एक वह हुक्मत को हुक्मत नहीं करती, जिसका रूप और कार्य उत्तरोत्तर नैतिक है। लोग स्वेच्छा से और सहयोग से काम करते हैं और अलग से उनके ऊपर हाकिम और एडमिनिस्ट्रेटर बनक्दर किसी को वैठने की आवश्यकता नहीं होती। यानी वह गिरोह और वर्ग अनावश्यक होता जायगा जो इछ भी काम का काम करना नहीं जानता इसलिए कि सिर्फ उसमें शासन करने की तृष्णा होती है।

जय साम्यवाद के भविष्य की बात सोचता हूँ श्रीर वह भी भारत देश के मावसिक जलवायु में, तब मेरे मन से यह सम्मावना दूर नहीं हो पाती कि वाद्यस्त साम्य के श्रावेश की नगह धर्मगत साम्य की श्रद्धा का उदय थीर उत्थान होगा। मैं इसे श्राज भी सम्भव मानता हूँ।

लेकिन कभी यह भी मन में होता है कि शायद वह समय पीहे आये। प्रक बार तो उससे पहले उसी साम्य का आग्रह खुल खेले तो अपने से बढ़े को ही अपने बरायर चाहता है। वह श्रमिलापा नहीं जो अपने को अपने से छोटे के बरायर बनने की भेरणा देवी रहे। असली साम्य की प्रतिष्ठा दूसरी अभिलापा में है—पहले आग्रह में से तो वैषम्य ही फलित होता है।

## स्वतन्त्रता के बाद

पाँच वर्ष यीते भारत स्वतन्त्र हो गया। ११ श्रगस्त, ४७ तक इस
'स्वतन्त्र' शब्द की बड़ी महिमा थी। पीछे वह महिमा कम होतो गई।
श्रय ऐसा मालूम होता है कि उस शब्द की जाँच-पड़ताल में जाना
ज़रूरी है। भारत स्वतन्त्र हुश्रा तो, मगर वह नहीं हुश्रा जो हम सोचते
थे। स्वतन्त्रता उसकी साथित की जा सकती है, पर उससे सुख बढ़
गया है, ख़ुशहाली बढ़ गई है, ऐसा देखने में नहीं श्राता। श्राशा क्या
ईम ऐसी न करते थे? वह श्राशा स्वतन्त्रता से पूरी नहीं हुई तो जैसे
वह शब्द ही हमारे लिए महिमा खोता जा रहा है।

देश स्वतन्त्र हो रहा है। श्रीपनिवेशिक साम्राज्य सिमटता श्रीर मिटता जा रहा है। स्वतन्त्र होने की बड़ी हौस पराधीन देशों में रहती है। उसके लिए देशवासी भारी यिलदान से नहीं बचते। श्राखिर वह स्वतन्त्र होते हैं। पर इस स्वतन्त्रता पर श्राकर क्या मंजिल श्रा गई उन्हें मालूम होती है ? नहीं, वैसा नहीं दीखता। समस्याश्रों का रूप यदलता है, जटिलता या विकटता उनकी कम नहीं होती।

राजनीतिक स्वर्थ में स्वतन्त्रता क्या है ? यही कि राष्ट्र श्रपने-श्राप में एक इकाई है, वह सम्पूर्ण है, वह श्रपनी हुकूमत श्रपने ढंग की बना श्रीर चला सकता है। श्रपनी विदेश-नीति, श्रर्थ-नीति, व्यवसाय-नीति रख सकता है। 'सौवरिन्टी श्रॉफ दि नेशनल स्टेट', यानी राष्ट्र-राज्य श्रपने ही प्रति दायी हैं, बाहर के प्रति नहीं । राजनीतिक स्वतन्त्रता का श्राज यथार्थ यही है ।

श्रथं राष्ट्र धपने में क्या है ? कुछ मौगोलिक श्रीर ऐतिहासिक घटनाशों का परियाम है। वह श्रन्तिम वस्तु नहीं है। सन् ४० से पहले पाकिस्तान या ही नहीं, श्रय वह एक राष्ट्र है। भारत जो पहले था, श्रय वही नहीं है। एक खपद कटकर पाकिस्तान यन गया घौर याकी यचा हिन्दुस्तान रह गया है। ऐसे राष्ट्र यनते-थिगढ़ते श्रीर घटते-पदते रहते हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता हन राष्ट्रों श्रीर इनके राज्यों को श्रान्तिमता देकर चलना चाहती है। इस तरह वह एक कृत्रिम-सी चीज यनी रहती है। चीज़ यों बढ़ी श्रयही है श्रीर उमसे एक कामचलाक सन्तु-जन बना रहता है। पर कहीं से जोर उठा कि वह सन्तुजन को दिगाद देता है, श्रीर फिर नक्शा नया यनता है। इसिकए राजनीति जोर श्रीर ताज़त का नाम है, श्रीर राजनीतिक स्वतन्त्रता भी जोर श्रीर ताज़त के बृते पर यनाई श्रीर थामी जाती है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता का इस तरह हम भारत-देशवासियों के जिए मतलय है कि भारत की भौगोलिक सीमाधों के समुद्री भाग पर हम सशस्त्र बेढ़ा रखेंगे, घौर खुरकी हद पर हथियारवन्द फीजें रखेंगे कि जिससे भारत की स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रहे घीर उसे स्वटका घौर खतरा न रहे।

भीतर की श्रीर से इस राजनीतिक स्वतन्त्रता का यह मतज्ञय है कि राज्य का शासक-वर्ग राष्ट्र के वासियों को ऐसे ग्लेगा कि राज्य को यानी राज्य चलाने वाले वर्ग को कम-से-कम राटका श्रीर राजरा हो।

इने दो सर्यादाश्रों के घीच हर राजनीतिक स्वतन्त्रता रहने को बाध्य है। इसी कारण लय तक वह दूर रहती है लोभनीय जान पहना है। प्रत्यक्त भोग में श्रा जाने पर वह फिर टरानी शन्तिम शीर महार्यीय नहीं रहती।

मुक्ते प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता का बादर्श विद्रुष ला गरा

है। वह श्रय काफ़ी नहीं जगता, हमारी माँग से काफी श्रध्रा श्रीर श्रोछा दीखने जगा है। साम्यवाद श्रीर समाजवाद जैसे शब्दों में ताकत होने की यही वजह है। जैसे स्वतन्त्रता काफ़ी नहीं है, समता भी चाहिए। श्रीर समता सिर्फ कागजी श्रीर कान्नो नहीं, सामाजिक चाहिए। स्वतन्त्रता में विकास की श्रावश्यकता जान पढ़ती है श्रीर हम कोरी स्वतन्त्रता पर न रुककर सच्ची स्वतन्त्रता को जानना श्रीर पाना चाहते हैं।

स्वतन्त्रता को ज़रा हम स्वतन्त्र रूप से सममने की तो कोशिश करें। तब मालूम होगा कि वह जंगल में तो हो सकती है, समाज में नहीं हो सकती। जंगल में स्वतन्त्रता पर श्रंकुश नहीं। हर श्राज़ाद है कि हर किसी को मार लाए। शायद यह श्राज़ादी श्रादमी बनना स्वीकार करने के साथ ही श्रादमी ने खो दी। इस तरह की जानवर वाली श्राज़ादी जितने ही श्रंश में श्रादमी श्रपने पास से जान-बूसकर खोता जायगा उतने ही श्रंश में शायद श्रसली, सच्ची श्रोर इन्सानी श्राज़ादी उसके पास श्राती जायगी।

पर राजनीतिक स्वतन्त्रता इस बात को नहीं मानती। इसको शायद वह श्रादर्शवाद मानती है। जोर श्रीर ताकत नाम की चीज पर से घर में भरोसा हटाने को वह तैयार नहीं। शेर श्राज़ाद है कि खरगोश को श्रपना निवाला बना ले, खरगोश रहे श्रपने भिट में छिपकर। पर शेर की श्राज़ादी बड़ी है श्रीर उसके तले डरते हुए किसी समय भी खाए जाने को तैयार होकर उसे रहना होगा। भिट में खरगोश जीता रहे इसकी उसे स्वतन्त्रता है। इसी तरह शेर का खाद्य बनने में मरने की भी उसे स्वतन्त्रता है। प्रचलित राजनीतिक स्वतन्त्रता इससे भिन्न नहीं है। बड़ी फौज छोटी फौज वाले देश को उस थोड़ी श्रीर छोटी फौज को नेस्तनावृद करके बड़ी श्राज़ादी दे सकती है। श्रीर यह हो रहा है। फौजें जो रखी जा रही हैं, बड़ाई जा रही हैं, सच जानिए वे श्राज़ादी को रखने श्रीर बढ़ाने के लिए हैं। एक छोटा देश कैसे श्रपनी स्वतन्त्रता रख पाएगा? इसिक्य बढ़ा उसे भय से, कृटिमीति से, या इन्ले घार युद्ध से ध्यमें साथ ने नेगा। ऐसे श्राज्ञाही छोटी से यही होती जा रही है। वह देशों में नहीं, देशों के गुटों में होती है। इस प्रकार हम ध्यमी स्वतन्त्रताओं में बढ़ते श्रीर फैलते जा रहे हैं। यह राजनीतिक स्वतन्त्रता है, जो ब्यक्ति-जैसी छोटी इकाई की नहीं, राज्य श्रीर महाराज्य-जैसी यही हका-इसों की है।

जान पड़ता है सानव-जाति के विकास का इतिहास हम दोनों प्रयू-तियों के यीच में से चला है। क्या वह घेट-प्रिटेन की स्वतन्त्रता का गौरव-युग न या, वय भारत देश पर उसने राज्य का करणा गाए। ? भारत परतन्त्र चाहे उससे हुन्ना ही, खेकिन श्रंत्रेजी भाल पर पया स्वत-न्त्रता का ताज श्रधिक ही नहीं चमका ? तो दूसरों को धाधीन वरके श्रपने को स्वाधीन करने दूसरे की परतस्त्रता के ऊपर पैटवर अपने को स्वतन्त्र श्रीर दूसरे को नीचा रखकर श्रपने को ऊँचा यताने की यह प्रवृत्ति श्रादिमकाल से थी. श्रागे भी रहेगी। राज-नीति मुख्यता से इसी प्रवृत्ति में यनती है। वह स्वतन्त्र स्टेट को चाहती है। यहाँ तक कि उसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र चाहती है। श्रादमी को स्वतन्त्र रूप में नहीं न्टेट के श्रंग-रूप में देखती है। स्टेट से जो स्वतन्त्र है वह रहे ही ययों. यह श्रनावश्यक है, श्रनुचित है, श्रनिष्ट है। उसका होना स्वतन्त्रमा के प्रसि द्रोह है। इससे स्वतन्त्रता की रक्षा में ऐसे निपट स्वतन्त्र प्यादमी की सौ फीसदी परतन्त्र बनाकर यानी जेल में गुलाम बनाकर रगना भी स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा ही करना है। राजाओं और हाकिमों यो स्वतन्त्रता को श्रद्धरण और ज्याप्त बनापु रखने के लिए खगर मैकरों हजारों वो दास और दासी यनकर रखना हुआ तो इसमें ग़लत रूपा था ? या मन्द्र की, समाज की, राज्य स्वतन्त्रता थी, और इसके मीचे वेदल एव-एक करके निने जाने वाले स्त्रो और पुरुषों की परतन्त्रना थी। एक मसूर-बाद, दलबाद, और स्टेटबाद चल रहा है। जो स्वयन्त्रता हो विकी यहे पैसाने पर देखने का आग्रह रखता है। स्विक्त विधार पर यह रह

नहीं सकता । ज्यक्ति तुच्छ है, छोटा है, उसकी हस्ती नहीं है। समूह में खो और मिट जाना उसकी सार्थकता है।

मेरा मानना है कि जाने-श्रनजाने कोरा राजनीतिक विचार हमें उसी श्रोर जिए श्रा रहा है। राजनीतिक स्वतन्त्रता यदि सामाजिक श्रोर वैयक्तिक भी वनने की श्रोर नहीं बढ़ेगी तो उसमें से यही फल उत्पन्न होगा, यानी श्रविनायक का बाद श्रीर उसी का तन्त्र। स्टेट की सुविधा यदि प्रथम है श्रीर श्रन्तिम है, स्टेट से ऊँचा यदि कोई देवता नहीं, मान श्रीर मूल्य यदि उसी की श्रपेचा में स्थिर होते हैं श्रीर वहीं से नियोजित होते हैं तो गति दूसरी नहीं है।

मानना होगा कि दुनिया के देशों का रंग-ढंग कुछ ऐसा ही दीखता है। व्यक्ति दोयम है, राज्य प्रथम। व्यक्तियों से प्रजा यनती है छौर वह गौगा हैं। दलों से राज्य बनते हैं वह प्रमुख हैं। यह राज-नीति है।

किन्तु राज के विशेषण के विना भी एक नीति होती है। संगठित काम-काज उससे उतने न चलते हों, श्रादमी उसी से चलते हैं। वह शिक्त को नगण्य नहीं मानती। वह उसके मन को हिसाय में लेती हैं। वह मन को जीवना चाहती श्रीर उसमें से सहयोग श्रीर मेल निकालना चाहती है। यह सत्ता नहीं सज्जनता को महत्त्व देती है। वह गुटों में स्पर्दी नहीं उनमें श्रच्छा देखने की कोशिश करती है। उसके पास व्यक्ति श्रन्तिम कसीटी है श्रीर उसके सुख-दुख से निरपेल होकर चलना वह जानती नहीं।

दूसरी प्रवृत्ति है नैतिक प्रवृत्ति । यह भी जब से श्राट्मी बना उसके साथ रही है। किसी तरह यह उसमें से नष्ट नहीं की जा सकती। श्राट्मी कोशिश करके भी पूरी तरह जानवर नहीं यन सकता। टानव वह वन सकता है। क्योंकि वह जानवर से श्रधिक होता है। वह शक्ति हमारे पास है कि श्रपनी ही नैतिकता के श्रविश्वास में मानो श्रपने ही साथ प्रतिरोध श्रीर हठ ठानकर हम प्रतिक्रिया में एक श्रोर बहते चले जाएँ, श्रपना ध्यान रखें, श्रपने जैसे हुन्सानों का ध्यान न रखें श्रीर देसागियत के दिसागी श्रीर हवाई सपनों के फेर में फँसकर ्री इन्कार श्रीर श्रीतक्षमण कर लाएँ। ऐसे दिसा पर उताक हों, ्रामें पुरुष मानें। श्रीर श्रम्य श्रीक की सम्मावनाश्रों की कुछलें है में उन्नित मानें, लाई श्रीर उसमें न्याय मानें। व्यापक नर-संहार दे उसमें भविष्य की सेवा मानें। यह यही श्रामानी से ही मकता ्रियने श्रात्म की श्रीर सबके प्रसादम को मूलकर सपनी ही किसी ्या को हम देवता बना बैठते हैं। तो उसकी पूजा-श्रद्धां में यह मद ्रिक्षियारमक व्यापार यहे समारोह के साथ हम चलाये चले जा सकते हैं। यह नया देवता स्टेंग जिसको इधर देवाधिदेव बना जिया गया है, इन्न इसी तरह हमें, श्रपने को श्रीर दूसरों को भुलाने में सहायक बन रहा है।

पर राजनीति के सामने श्रय भी खुला श्रवसर है। जह तक भारत शेप हैं श्रीर उसकी परम्परा श्रवशिष्ट है तब तक श्रवसर भी शेप मानिए। भारत की भूमि ने दुनिया के लिए गांधी सिरजा था। श्रय भी उस भूमि में वह धर्म-भेरक श्रास्था के रूप में जीवित है, जो श्रीर जगह निष्पाण हो खुका है। यहाँ लोग श्रपनी रामधुन गांगे हैं शीर श्रपनी मेहनत में से उगाते श्रीर प्रनाते चले जाते हैं। ये खुशहालों की खुशहालों देखते हैं, लेकिन ईंप्या में श्रपना काम यन्द्र नहीं कर पाते। इसी प्रकट मृदता में से यह भारतवर्ष सहस्राव्हियों से जीवा-जागना चला श्राया है। उसके महापुरूप महाकान्य नहीं महा-श्रायम हुए हैं। उन्होंने जमाया-खुटाया नहीं है, ये श्रपने को देते श्रीर खुटाते ही रहे हैं। उन्होंने शक्ति नहीं चाही, श्रीत ही साधी है। एमिलए यह देश जब तक मीजुड़ श्रीर इसकी पुरानी सौंस याकी है तब तक राज-लेखि के लिए भी एक श्रवसर है।

विस्व की राजनीति के श्राने प्रश्न हैं कि यह राज को प्रधान स्थेमी कि नीति की । राज-प्रमुख राज-नीति तो चल ही रही है । कीर उमका परिणाम भी उजागर है । क्या नीति-प्रधान भी सभी यह देनना चाद- श्यक श्रीर सम्भव सममेगी ? राज-नीति ऐसी जय यनेगी तय जान पहेगा कि केन्द्र गुट से श्रीर पद से हटकर व्यक्ति में श्रीर उसके श्रम में चला श्राया है। तब धनी वही होगा जो श्रमी है श्रीर सत्ता का स्वर्य उसके पास होगा जो निस्व है। गांधी से उस प्रकार की राज-नीति के चलने की सम्भावना हो श्राई थी। उस सम्भावना को एकदम श्रसम्भव मानते भी नहीं यनता है। स्पष्ट ही है कि मूलनीति में से चलकर श्रयंनीति श्रीर राज-नीति स्वतन्त्रता को सीमित श्रीर केन्द्रित करने वाली नहीं यनेगी; यिक उसकी यिखराकर हर एक के श्रपने-श्रपने पास ले श्राने में सहायक होगी। तब स्वतन्त्र भाव से प्रत्येक श्रमिक होगा श्रीर श्रीति भाव से वह परस्पर सहयोगी होगा। एक की विफलता में से दूसरे की सफलता नहीं निकलेगी, विक एक के उदय में से दूसरे को श्रम्युदय श्रम होगा।

मौका है कि राज-नीति वह मोड़ ले। पर लेगी ?